All Music is also available in CD format. CD Cover can also be print with your Firm Name

We also provide this whole Music and Data in PENDRIVE and EXTERNAL HARD DISK

Contact: Ankit Mishra (+91-8010381364, dwarkadheeshvastu@gmail.com)

\*\*\*

# NITYA KARM POOJA PRAKASH

\*\*\*\*

नमस्कार, नित्य-दान, संकल्प-विधि, अतिथि-सत्कार, भोजन-विधि, शयन-विधान आदि प्रकरणोंके साथ-साथ नित्य पाठ करनेके स्तोत्रोंका संग्रह भी किया गया है तथा विभिन्न देवोंकी दैनिक उपयोगमें आनेवाली स्तुति और आरतीका संकलन हुआ है। विशिष्ट पूजा-प्रकरणके अन्तर्गत स्वस्तिवाचन, गणेश-पूजन, वरुणकलश-पूजन, पुण्याहवाचन, नवग्रह-पूजन, षोडशमातृका, सप्तम्वातृका, चतुष्वष्टियोगिनी तथा वास्तुपूजनका भी संग्रह हुआ है। इसके साथ ही पञ्चदेव, शिव, पार्थिवेश्वर, शालग्राम तथा महालक्ष्मी-दीपमालिका आदिके पूजन-विधान भी प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रत्येक मनुष्यके चौबीस घंटेमें २१,६०० श्वास चलते हैं। अतः प्रतिश्वासके अनुसार भगवन्नाम-स्मरण होना ही चाहिये। शास्त्रोंमें अजपाजपकी एक सरल प्रक्रिया है, उसे भी यहाँ दिया गया है। पुस्तकके अन्तमें विभिन्न देवोंकी पूजामें विहित एवं निषिद्ध पत्र-पृष्पोंका विवेचन भी हुआ है, जो अर्चकोंके लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

इस पुस्तकका लेखन-कार्य परमाचार्य श्रीयुत पं० श्रीरामभवनजी मिश्रने प्रारम्भ किया, बीचमें ही उनका काशी-लाभ हो जानेके कारण शेष भागका लेखन उनके सुपुत्र श्रीलालबिहारीजी मिश्रने सम्पन्न किया।

आशा है, यह 'नित्यकर्म-पूजाप्रकाश' साधकोंके लिये अत्यधिक उपयोगी और लाभप्रद होगा। गीता-जयन्ती— —राधेश्याम खेमका मार्गशीर्ष शुक्ल ११, वि० सं० २०५० नमस्कार, नित्य-दान, संकल्प-विधि, अतिथि-सत्कार, भोजन-विधि, शयन-विधान आदि प्रकरणोंके साथ-साथ नित्य पाठ करनेके स्तोत्रोंका संग्रह भी किया गया है तथा विभिन्न देवोंकी दैनिक उपयोगमें आनेवाली स्तुति और आरतीका संकलन हुआ है। विशिष्ट पूजा-प्रकरणके अन्तर्गत स्वस्तिवाचन, गणेश-पूजन, वरुणकलश-पूजन, पुण्याहवाचन, नवग्रह-पूजन, षोडशमातृका, सप्तम्वातृका, चतुष्वष्टियोगिनी तथा वास्तुपूजनका भी संग्रह हुआ है। इसके साथ ही पञ्चदेव, शिव, पार्थिवेश्वर, शालग्राम तथा महालक्ष्मी-दीपमालिका आदिके पूजन-विधान भी प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रत्येक मनुष्यके चौबीस घंटेमें २१,६०० श्वास चलते हैं। अतः प्रतिश्वासके अनुसार भगवन्नाम-स्मरण होना ही चाहिये। शास्त्रोंमें अजपाजपकी एक सरल प्रक्रिया है, उसे भी यहाँ दिया गया है। पुस्तकके अन्तमें विभिन्न देवोंकी पूजामें विहित एवं निषिद्ध पत्र-पृष्पोंका विवेचन भी हुआ है, जो अर्चकोंके लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

इस पुस्तकका लेखन-कार्य परमाचार्य श्रीयुत पं० श्रीरामभवनजी मिश्रने प्रारम्भ किया, बीचमें ही उनका काशी-लाभ हो जानेके कारण शेष भागका लेखन उनके सुपुत्र श्रीलालबिहारीजी मिश्रने सम्पन्न किया।

आशा है, यह 'नित्यकर्म-पूजाप्रकाश' साधकोंके लिये अत्यधिक उपयोगी और लाभप्रद होगा। गीता-जयन्ती— —राधेश्याम खेमका मार्गशीर्ष शुक्ल ११, वि० सं० २०५०

# <sup>॥श्रीहरिः॥</sup> विषय−सूची

| विषय ५६५-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14841 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| गृहस्थके नित्यकर्मका फल-कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8     |
| प्रातः जागरणके पश्चात् स्नानसे पूर्वके कृत्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7     |
| १- बाह्य-मृहूर्तमे जागरण अञ्चलकार विकास कार्या विकास कार्या विकास कार्या विकास कार्या विकास कार्या विकास कार्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7     |
| करावलोकन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9     |
| भूमि-वन्द्रना गाम्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3     |
| मङ्गल-दर्गन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3     |
| माता-पिता, गुरु एवं ईश्वरका अभिवादन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3     |
| मानसिक शुद्धिका मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3     |
| कर्म और उपासनाका समुच्चय (तन्मूलक संकल्प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8     |
| २ <u>अजगाजप</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     |
| (क) किये हुए अजपाजपके समर्पणका संकल्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eq.   |
| (ख) आज किये जानेवाले अजपाजपका संकल्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E     |
| ३- प्रातः स्मरणीय श्लोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5     |
| गणेशस्मरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19    |
| विष्णुस्मरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19    |
| शिवस्पर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19    |
| देवीस्मर्ण कार्यकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     |
| सूर्यस्पर्णाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6     |
| त्रिदेवोंके साथ नवग्रहस्मरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6     |
| A JAMAN unregenerantenen enteren betreit bien enteren eine betreit bei enteren einer befonten betreit befonten betreit | 8     |
| प्रकृतिस्मरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8     |
| पुण्यश्लोकोंका स्मरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80    |
| दैनिक कृत्य-सूची-निर्धारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35    |
| ४- शीदाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43    |
| शौच-विधि •••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83    |
| (क) मृत्र-शोच-विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84    |
| (ख) परिस्थिति-भेदसे शौचमें भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84    |
| (ग) आध्यतर शीच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$\$  |
| ५- आचमनकी विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50    |
| 4- <del>46.4</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53    |
| ७- दन्तधावन-विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20    |
| (क) ग्राह्य दातीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38    |

| <b>विष</b> | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | संख्या    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11-17-3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantity. |
| 7 4        | u-ali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88        |
|            | (क) स्थान-भेदसे जपकी श्रेष्ठताका तारतम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XE        |
|            | (ख) मल-वन्त्रा माना-वन्त्रा माना-वन्त्र माना-वन्त्रा माना-वन्त्र मान-वन्त्र माना-वन्त्र माना-वन्त्र मान-वन्त्र मान-वन्त्र मान-वन्त् | RE        |
|            | वमन्त्रकी करमाला ••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RE        |
|            | करण—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|            | ध्याका समय ••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86        |
|            | संध्याकी आवश्यकता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86        |
|            | संध्या न करनेसे दोष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40        |
|            | संद्या-कालकी व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|            | संध्यास्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|            | संध्याके लिये पात्र आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|            | संध्योपासन-विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|            | आचम्र कार्याक्ताकार्याक्ताकार्याक्ताकार्याक्ताकार्याक्ताकार्याक्ताकार्याक्ताकार्याकार्याकार्याकार्याकार्याकार्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48        |
|            | मार्जन-विनियोग-मन्त्र व्याप्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|            | संध्याका संकल्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ųų        |
|            | आदम्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44        |
|            | प्राणायामका विनियोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|            | (क) प्राणायामके मन्त्र सम्बन्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46        |
|            | (ख) प्राणायामको विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|            | (ग) प्रापायामके बाद आचमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|            | मार्जन on the section of the section | 60        |
|            | मस्तकपर जल छिड़कनेके विनिद्योग और मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48        |
|            | अध्मर्धण और आचमनके विनिधोग और मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|            | सूर्यार्च-विधि गामकारामकारामकारामकारामकारामकारामकारामका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2          | रू<br>मूर्योपस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58        |
|            | ायत्रीजपका विधान—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|            | बहुद्वास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88        |
|            | प्रातःकाल ब्रह्मरूपा गायत्रीमाताका ध्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89        |
|            | गावत्रीका आवाहन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|            | गायत्रीदेवीका उपस्थान (प्रणाम)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|            | ायत्री-शापविमोद्यन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|            | (१) ब्रह्म-शापविमोचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|            | (२) वसिष्ठ-शापविमोचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|            | (३) विश्वामित्र-शापविमोचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|            | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |           |

| (४) शुक्र-शापविमोचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ४- जपके पूर्वकी चौबीस मुहाएँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100  |
| गायदी-मन्त्रका विनियोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198  |
| ६- शिक्तमन्त्र जपनेकी करमाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 194  |
| ६- गायत्री-मन्त्र कार्याकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95   |
| गायती-मन्त्रका अर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30   |
| (क) जपके बादकी आठ मुद्राएँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७६   |
| सूर्य-प्रदक्षिणाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1919 |
| भगवान्को जपका अर्पण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1919 |
| गायत्री देवीका विसर्जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30   |
| (ख) गायत्री-कवच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30   |
| संध्योपासनकर्मका समर्पण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90   |
| (ग) गायत्री-तर्पण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99   |
| ७- मध्याह्-संध्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60   |
| सूर्योपस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60   |
| विष्णुरूपा गायत्रीका ध्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60   |
| ८- सार्व-संध्या व्यवकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95   |
| सायंकालीन सूर्योपस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63   |
| शिवरूपा गायत्रीका ध्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53   |
| ९- आशौचर्मे संध्योपासनकी विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63   |
| ाञ्चमहायज्ञ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63   |
| - <del>4211</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68   |
| २-तर्पण (पितृयज्ञ)—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| तर्पणका फल प्राच्या प्राच्या विकास कार्या विकास कार्या कार | 613  |
| तर्यण न करनेसे प्रत्यवाय (पाप)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 619  |
| तर्पणके योग्य पात्र कार्याकारणाव्याकारणाव्याकारणाव्याकारणाव्याकारणाव्याकारणाव्याकारणाव्याकारणाव्याकारणाव्याकारणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46   |
| तिल-तर्पणका निषेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44   |
| तर्पण-प्रयोग-विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68   |
| (१) देव-तर्पण-विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69   |
| (२) ऋषि-तर्पण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90   |
| (३) दिव्य मनुष्य-तर्पण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99   |
| (४) दिव्य पितृ-तर्पण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83   |
| (५) सम्-तर्पेषाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83   |

| fa     | त्थय     | १, ४, १, ७                                              | संख्या |
|--------|----------|---------------------------------------------------------|--------|
|        |          | मनुष्यपितृ-तर्षण ••••••••••••••••••••••••••••••••       | 63     |
|        |          | द्वितीय गोत्र-तर्पण                                     | 95     |
|        |          | पत्यादितर्पण                                            | 99     |
|        |          | वस्त्र-निष्पीडन् कार्याकारमामानामामानामामा              | 99     |
|        |          | भीष्मतर्पण                                              | 99     |
|        |          | सूर्यको अर्घ्यदान                                       | 88     |
|        |          | सम्प्रीण                                                |        |
|        | बारह     | नमस्कार                                                 | 909    |
| नित्य- | दान      | 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.                  | 803    |
| ३-देव  | -पुजा-   | प्रकरण (देवयज्ञ)—                                       |        |
|        |          | बन्धी जानने योग्य कुछ आवश्यक जातें                      | 804    |
|        |          | **************************************                  |        |
|        |          | देवमूर्ति-पूजा-प्रतिष्ठा-विचार                          |        |
|        |          | पद्मार                                                  |        |
|        | दस उ     | <b>[=]</b> ************************************         | 6008   |
|        |          | 3441(                                                   |        |
|        | फूल त    | ोड्नेका मञ्ज                                            | 800    |
|        | तुलसीत   | हिन्द्वित कार्याक्षाक्षाक्षाक्षाक्षाक्षाक्षाक्षाक्षाक्ष | 500    |
|        | 1        | -दल तोङ्नेक मन्त्र                                      |        |
|        | तुलसीट   | ल्ल-चयनमें निषिद्धं समय                                 | 508    |
|        |          | त्र तोड्नेका मन्त्र                                     |        |
|        |          | व तोड्नेका निषिद्ध काल                                  |        |
|        | वासी ह   | जल, फूलका निषेध                                         | 560    |
|        | सामान्य  | तया निषिद्ध फूल ••••••••                                | 865    |
|        | पुष्पादि | चढ़ानेकी विधि                                           | 883    |
|        |          | की विधि                                                 |        |
| (5)    |          | जा (आगमोक्त-पद्धति)**********************               |        |
|        | गृह-मर्  | देरमें स्थित पञ्चदेव-पूजा                               | 558    |
|        |          | <del>                                      </del>       |        |
|        | आसन      | पवित्र करनेका विनियोग एवं मन्त्र                        | 562    |
|        |          | बाहरी तैयारी                                            |        |
|        | पूजा-स   | गमग्रीके रखनेका प्रकार                                  | 660    |
|        | UGIGH    | भीतरी तैयारी व्यवस्थान                                  | 886    |

| (३) मानसपूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 288    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (४) पञ्चदेव-पूजन-विधि—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| मुर्वोद्दा-स्पर्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 299    |
| पूजनका संकल्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| घण्डा-पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| शङ्खपूर्यन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| वदकुस्थकी पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| विष्णुका ध्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| शिवका ध्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| गणेशका ध्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 299    |
| सूर्यका ध्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 873    |
| दुर्गाका ध्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 653    |
| विष्णु-पञ्चायतन-पूजन ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| (५) सर्वसामान्य देवी-देव-पूजाका विधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 959    |
| (६) शिव-पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 959    |
| (७) दुर्गापूजा-विधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 234    |
| (८) नित्यहोम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 584    |
| ४-ब्रिलवैश्वदेव (भूतयज्ञ)—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 888    |
| १- बलिवैश्वदेव-विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240    |
| (१) देवयत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| बलिहरण-मण्डल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| (२) भूत्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| (३) पितृयज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| (४) मनुष्य-यज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| (५) ब्रह्मस्त्र म्यानाम्याम्याम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यान्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यान्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्याप्यानाम्यानाम्यान्यानाम्यानाम्यान्यानाम्यानाम्यानाम्यानाम्यानाप्यानाम्यान्याप्यानाम्यानाम्यानाम् |        |
| २- पञ्चबलि-विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 1.5  |
| (१) गोबलि (पत्तेपर्)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 803    |
| (२) श्वानबलि (मन्तेपर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| (३) काकबील (पृथ्वीपर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 243    |
| (४) देवादिबलि (पत्तेपर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24%    |
| (५) पिपीलिकादिबलि (पत्तेपर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94%    |
| अग्रिका विसर्जन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86X    |
| ५-अतिथि ( मनुष्य )-यज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 944    |
| विशेष बार्ते व्याप्तास्य विशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 277    |
| The state of the s | E MITS |

| नेत्य-श्राद्ध—वार्षिक तिथिपर श्राद्धके निपित्त संकल्प १५७—१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E5  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| भोजनादि शयनान्त-विधि—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| भोजन-विधि स्वकारमामामा स्वरंगातामा स्वरंगा | १६३ |
| पञ्च प्राणाहृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| भोजनके बादके कृत्य—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| हलका विश्राम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६५ |
| पुराण आदिका अनुशीलन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| लोकयात्रा और संध्योपासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| सांध्यदीप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| आत्मनिरीक्षण एवं प्रभुत्मरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६६ |
| विशिष्ट पूजा-प्रकरण—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| १- स्वस्त्ययन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 279 |
| २- संकल्प—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| (क) निष्काम संकल्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900 |
| (ख) सकाम संकल्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १७१ |
| अङ्गन्यास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 909 |
| पञ्चाङ्ग-यास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 803 |
| कर्नास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ४- गणपति और गौरीकी पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ५- क्लश-स्थापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 964 |
| ६- पुण्याहवाचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 993 |
| <u>७- अभिनेत क्ष्मार्थक क्ष्मार्थक क्ष्मार्थक क्ष्मार्थक क्ष्मार्थक क्ष्मार्थक क्ष्मार्थक क्ष्मार्थक क्ष्मार्थक क्ष</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 303 |
| ८- बोडशमानुका-धूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ९- समधृतमातृका-पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| १०- आयुष्यमञ्ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| १९- नवग्रह-मण्डल-यूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| १२- अधिदेवता और प्रत्यधिदेवताका स्थापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| १३- पञ्चलोकपाल-पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| १४- वास्तोष्पति-पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| १५- क्षेत्रपालका आवाहन-स्थापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| १६- त्रम दिवपाल-प्रजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |

| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 4100.1      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| १७- चतुःवष्टियोगिनी-यूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | रेरह        |
| १८- रक्षा-विधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |
| १९ - श्रीशालप्राम-पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101         | 229         |
| २०- श्रीमहालस्भी-पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |
| अष्टिसिद्ध-पूजन •••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |
| अष्टलक्ष्मी-पूजन कालकात्राकात्राकात्राकात्राकात्राकात्राकात्राकात्राकात्राकात्राकात्राकात्राकात्राकात्राकात्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 797         |
| देहलीविनायक-पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ****        | २६५         |
| श्रीमहाकाली (दावात)-पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1954        | 744         |
| लेखनी-पूजन ••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .740        | 744         |
| कुबेर-पूजन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |
| तुला तथा मान पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >42         | 740         |
| दीपमालिका (दीपक)-पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H+# '       | २५७         |
| प्रधान आर्ती क्षाकारामा महत्त्वा वात्रामा कार्या विकास विकास कार्या वि | ****        | २५७         |
| श्रीलक्ष्मोजीकी आसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 689       | 746         |
| २१ वैदिक शिव-पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -114        | २६०         |
| नन्दीश्चरपूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | २६१         |
| वीरभद्र पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| कार्तिकेय-पूजन ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140         | २६२         |
| कुबेर-पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |
| कीर्तिमुख पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | २६२         |
| सर्प-यूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |
| शिद्ध-पूजन् ः व्यवस्थात् व्यवस्थात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***         | २६२         |
| 319400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · · · · · | २६६         |
| भगवान् यङ्गाधरकी आरती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | २७०         |
| २२ पार्थिव पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***         | २७३         |
| अष्ट्रमृतियोंकी पूजा गणानामा विकास कार्या का |             | 260         |
| ज्ञातब्द बार्ते कार्रायानामान्यामान्यामान्यामान्यामान्यामान्यामान्यामान्यामान्यामान्यामान्यामान्यामान्यामान्याम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444 1       | २८१         |
| नुति−प्रकरण—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| १- श्रीसङ्कष्टनाशनगणेश-स्तोत्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4++- 1      | <b>F</b> 59 |
| २- श्रीगणपत्यश्चर्वशीर्षम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *** '       | १८४         |
| 3 - Anjalastum moneyenenenenenenenenenenenenenenenenenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 449         | २८६         |
| ४- श्रीसत्यनारायणाष्ट्रकम् कार्णाकाराकाराकाराकाराकाराकाराकाराकाराकाराका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***         | २८७         |
| ५ - भ्रोआदित्यहृद्यस्तोत्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 419         | 266         |
| ६ चाक्षषोपनिषद (चाक्षषो विद्या)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444         | 565         |

| विषय पृष्ठ-सन्ध्या                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ७- श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तीत्रम् २९२                                                       |
| ८ श्रीशिवमहिम्रःस्तोत्रम् २९३                                                          |
| ९ श्रीशिवपानसपृजा२९१                                                                   |
| १० द्वेट्यपराधश्चमापनस्तोत्रम्                                                         |
| ११ - अत्रपृणांस्तोत्रम् = गान्नाम गान्नामानामानामानामानामानामानामानामानामान            |
| १२ - श्रीकनकंधारास्तीत्रम्                                                             |
| १३ - श्रीसृत्तम् ३०५                                                                   |
| 62 Abelland 200                                                                        |
| १५ - श्रीकृष्णापृकम् ३०९                                                               |
| \$£ 31131641                                                                           |
| १७- श्रीनवग्रहस्तीत्रम्                                                                |
| १४- श्रीकालभैग्वाष्ट्रकम्३१३                                                           |
| १९- समस्थास्तांत्रम्                                                                   |
| २० - गजेन्द्रमोक्ष ३१८                                                                 |
| २१- विष्णुसहस्रनामस्तित्रम्३२२                                                         |
| २२- श्रीसमञ्जीकी दुर्ग                                                                 |
| २३- सप्तरलॉकी गीता                                                                     |
| २४- चतुःश्लोकिभागवतम् ३३५                                                              |
| २६- एकश्लोकिरामायणम् ३३५                                                               |
| २६ - अञ्चलंधस्तोत्रम् , गणापापापापापापापापापापापापापापापापापापाप                       |
| २७- तुलसीस्त्रोत्रम् ३३८                                                               |
| २८- गोंको नमस्कार करनेके मन्त्र                                                        |
| २९-गोग्रास नैवेद्य-मन्त्र                                                              |
| ३०- गोप्रदक्षिणा मन्त्र ३४०                                                            |
| ३१= श्रीहनुमानचालीसा ३४१                                                               |
| व-पूजामें विहित एवं निषिद्ध पत्र-पुष्प—                                                |
| १- गणपतिके लिये बिहित पत्र-पुष्प                                                       |
| २-देवीके लिये विहित पत्र-पुष्प३४३                                                      |
| ३ देवीके लिये विहित प्रतिषिद्ध पत्र पुष्प                                              |
| ४- शिव पूजनके लिये विहित पत्र-पुष्प                                                    |
| ५-शिवाचीमें निषिद्धः पत्र-पुष्प३४८                                                     |
| ६- विष्णु-पूजनमें बिहित पत्र पुष्प • प्राथनाम्यानामानामानामानामानामानामानामानामानामाना |
| ७- विष्युक्ते 'लिये निषिद्धं फूलं                                                      |

| [                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| विषय पृष्ठ-संख्य                                                           |
| ८- सूर्यके अर्चनके लिये चिहित गत्र-पूष्प ३५८                               |
| १- सुर्वके लिये निपद्ध फूल,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,             |
| १०-फूलोंके चयनकी कसोटी ३६१                                                 |
| संक्षिप्त प्ण्याहवाचन— ३६२                                                 |
| नित्यहोम-विधि ३६५                                                          |
| and the same                                                               |
| चित्र-सूची                                                                 |
| (रंगीन चित्र)                                                              |
| १- भगवान् विष्णु                                                           |
| २- विष्णुपञ्चाबतन                                                          |
| ३~ वेद्रमाता भगवती गायत्री                                                 |
| ४- गायत्रीमाताका त्रैकालिक ध्यान-स्वरूप                                    |
| (सादे चित्र)                                                               |
| १ हाश्रोमें सीर्थ ४४                                                       |
| २- देव- एन्स्रको क्रामाला ४७                                               |
| ३ संध्याके लिये पात्र आदि ५३                                               |
| ४ प्राणायामकी विधि कार्याकामक अन्यकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारक |
| ५-सूर्वार्धा-विधि ६३                                                       |
| ६- प्रातःकालीन सुर्योपस्थान                                                |
| ७- षडङ्गास ६५                                                              |
| ८-भायत्री-जपके पूर्वकी चौबीस मुद्राएँ                                      |
| ९- शक्तियन्त्र जपनेकी करमाला                                               |
| १०-जपके बादकी आठ मुद्राएँ                                                  |
| ११ मध्याह्न-सुर्योपस्थान८०                                                 |
| १२-सायंकालीन सृयॉपस्थान८२                                                  |
| १३-प्राजापत्य ( काय )-तीर्थ ००००० ०००००००००००००००००००००००००                |

१९-नवग्रह-मण्डल .....

१४- विष्णु-पञ्जायतम् १५ गणेश-पञ्चायतन, शिव-पञ्चायतन, देवी-पञ्चायतन एवं सूर्यं पञ्चायतन ...... १२४ १६- विलिहरण-मण्डल ...... १५१ ९७-चोडशमातृका-चेक ....... २०५ १८-सम्तप्तमानुका ( वसोधांस ) ,...... २०७



भगवान् विष्णु

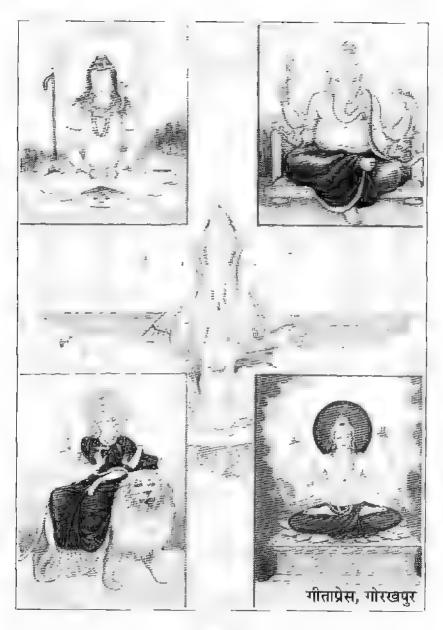

विष्णु पञ्चायतन



वेदमाता गायत्री



गावज्ञीतेवी । प्राप्त काल बाला समवाहिनी ब्रह्मारू प्रा

पध्याहरूल युवती गराडवाहिनी विध्युक्तमा

अयकान बटा वर्षभवादिनी जाबरूपा

॥ श्रीहरिः ॥ ॥ श्रीमणेसाय नमः ॥ ॥ श्रीमान्नापितृभ्यो नमः ॥ श्रीमुङ्ग्यो नणः ॥

# नित्यकर्म-पूजाप्रकाश

लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनबर्ग पर्स्म पविश्वम् । उद्यद्दियाकरनिभोञ्चलकान्तिकान्तं विध्नेश्वरं सकलविध्नहरं नमापि ॥

### गृहस्थके नित्यकर्मका फल-कथन अथोच्यते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथाविधि । यत्कृत्वानृण्यमाप्नोति दैवात् पैत्र्याच्य मानुषात् ॥

(आङ्ग्वलायन)

शास्त्रविधिके अनुसार गृहस्थके नित्यकर्मका निरूपण किया जाता है, जिसे करके मनुष्य देव सम्बन्धी, पितृ सम्बन्धी और मनुष्य-सम्बन्धी तीनों ऋणोंसे मुक्त हो जाता हैं।

'जायमानो वै ब्राह्मणिखिभित्रर्रणवा जायते' (तै॰ सं॰ ६।३।१०।५) के अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही तीन ऋणोंवाला हो जाता है। उससे अनृण होनेके लिये शास्त्रोंने नित्यकर्मका विधान किया है। नित्यकर्ममें शारीरिक शुद्धि, सन्ध्यावन्दन, तर्पण और देव-पूजन प्रभृति शास्त्रनिर्दिष्ट कर्म आते हैं। इनमें मुख्य निम्नलिखित छः कर्म बताये गये हैं—

सन्ध्या स्नानं र जपश्चैव देवतानां च पूजनम् । वैश्वदेवं तथाऽऽतिथ्यं षट् कर्माणि दिने दिने ॥

(बृध्येष समृष्ट १ । ३९)

मनुष्यको स्नान, सन्ध्या, जप, देवपूजन, बलिवैशवदेव और अतिथि-सत्कार - ये छः कर्म प्रतिदिन करने चाहिये।

१-यहाँ रनान शब्द स्नान-पूर्वके सभी कृत्योंके लिये उपलक्षक रूपमें निर्दिष्ट हैं । 'पाठक्रमादर्थक्रमो बलीयान्'के आधारपर प्रथम रनानके पश्चात् संध्या समझनी चाहिये ।

## प्रातः जागरणके पश्चात् स्नानसे पूर्वके कृत्य

प्रातःकाल उठनेके बाद स्नानसे पूर्व जो आवश्यक विभिन्न कृत्य हैं, शास्त्रोंने उनके लिये भी सुनियोजित विधि विधान बताया है। गृहस्थको अपने नित्य-कमोंके अन्तर्गत स्नानसे पूर्वके कृत्य भी शास्त्र-निर्दिष्ट-पद्धितसे ही करने चाहिये, क्योंकि तभी वह अग्रिम षट्-कमोंकि करनेका अधिकारी होता है। अतएब यहाँपर क्रमशः जागरण-कृत्य एवं स्नान पूर्व कृत्योंका निरूपण किया जा रहा है।

**ब्राह्म-मुहूर्तमें जागरण**—सूर्योदयसे चार घड़ी (लगभग डेढ़ घंटे) पूर्व ब्राह्ममुहूर्तमें ही जग जाना चाहिये। इस समय सोना शास्त्रमें निषिद्ध है<sup>8</sup>।

करावलोकन—आँखोंके खुलते ही दोनों हाथोंकी हथेलियोंको देखते हुए निम्नलिखित श्लोकका पाठ करे

> कराये वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती। करमूलें स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्॥

> > (आचारप्रदीप)

'हाथके अग्रभागमें लक्ष्मी, हाथके मध्यमें सरस्वती और हाथके मूलभागमें ब्रह्माजी निवास करते हैं, अतः प्रातःकाल दोनों हाथोंका अवलोकन करना चाहिये।'

१-ब्राह्मे मुहूर्ते या निदा सा पुण्यक्षयकारिणी। तां करोति द्विजो मोहात् पादकृष्ट्रेण शुद्धवति।

(आचरिन्दुः, पृ॰ १७ पें स्मृतिरत्नावलीका क्यन)

बाह्ममुहूर्तकी निद्री पुण्यका नाश करनेवाली है . उस समय जो कोई भी शयन करता है, उसे इस पापसे छुटकारा पानेके लियं पादकृष्ण्य नामक (व्रत) प्रायश्चित करना चाहिये। (रोगकी अवस्थामें या कीर्तन आदि शास्त्रविहित कार्योंके कारण इस समय यदि नींद आ जाय तो उसके लिये प्रायश्चितको अनवश्यकता महीं होतीं)।

अच्याधितं चेत् स्वपन्तं..... चिहितकर्पश्रान्तं तु न ॥

(आचारेन्दु॰, घृ॰ १७)

भूमि-वन्दना—शय्यासे उठकर पृथ्वीपर पैर रखनेके पूर्व पृथ्वी माताका अभिवादन करे और उनपर पैर रखनेको विवशताके लिये उनसे क्षमा माँगते हुए निम्न श्लोकका पाठ करे—

> समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डिते । विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ॥

'समुद्ररूपी बस्त्रोंको धारण करनेताली, पर्वतरूपस्तनोंसे मण्डित भगवान् विष्णुको पत्नी पृथ्वीदेवि ! आप मेरे पादः स्पर्शको क्षमा करें।'

मङ्गल-दर्शन—नत्यश्चात् गोरोचन, चन्दन, सुवर्ण, शह्व, मृटग, दर्पण, मणि आदि माङ्गलिक वस्तुओंका दर्शन करे तथा गुरु अग्नि और सूर्यको नमस्कार करे<sup>8</sup>।

माता, पिता, गुरु एवं ईश्वरका अभिवादन — पैर, हाथ-मुख धोकर कुल्ला करे इसके बाद रातका बख बदलकर आचमन कर । पुनः निम्निलिखित श्लोकोंको पढ़कर सभी अङ्गोपर जल छिड़के ऐसा करनेसे मानिसिक स्नान हो जाता है।

मानसिक शुद्धिका मन्त्र—

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ अतिनीलघनश्यामं चिलनायतलोचनम् । स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्॥

(आचारभूषण, पुन्छ में वागमपुगणका व्यवन)

(आसारमपुष्क, पु- ९ में काल्यापनाहा वजन)

उद्धाय पश्चिमे यामे गित्रवासः परित्यजेत् ।
 प्रक्षाल्य इस्तपादास्यान्युपस्पृश्य हिर स्मरेत् ॥

(आचारतन, पृष्ट में आंगरा)

अस्यासक अनुसार शीचादि कृत्यसे निवृत्त शोधर भी अखादि बदलकर तथा शुद्ध होकर आगेका कृत्य कर्म जा अकता है।

१ रोचर्न चन्दनं हेपं मृदङ्गं दर्पणं मणिम्। गुरुमप्नि रविं पश्चीनमस्येत् प्रातरेव हि ॥

इसके बाद मूर्तिमान् भगवान् माता-पिता एवं गुरुजनोंका अभिवादन करे<sup>९</sup>, फिर परमपिता परमात्माका ध्यान करे।

कर्म और उपासनाका समुच्चय (तन्मूलक संकल्प)— इसके बाद परमात्मासे प्रार्थना करे कि 'हे परमात्मन्! श्रुति और स्मृति आपकी ही आज्ञाएँ हैं?। आपकी इन आज्ञाओंके पालनके लिये मैं इस समयसे लेकर सोनेतक सभी कार्य करूँगा। इससे आप मुझपर प्रसन्न हों, क्योंकि आज्ञापालनसे बढ़कर स्वामोकी और कोई सेवा नहीं होती?

त्रैलोक्यचैतन्यमयादिदेव! श्रीनाध! विष्णो! भवदाज्ञयैव। प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रामनुवर्तियष्ये॥ सुप्तः प्रबोधितो विष्णो! हषीकेशेन यत् त्वया। यद्यत् कारयसे कार्थं तत् करोमि त्वदाज्ञया॥

(व्यास)

आपको यह भी आज्ञा है कि काम करनेके साथ साथ मैं आपका स्मरण करता रहूँ। तदनुसार यथासम्भव आपका स्मरण करता हुआ और नाम लेता हुआ काम करता रहूँगा तथा उन्हें आपको समर्पित भी करता रहूँगा। इस कर्मरूप पूजासे आप प्रसन्न हों।

(आधलायन)

१ उत्थाय मातापितरौ पूर्वमेवाभिवादथेत्। आचार्यश्च ततो नित्यमभिवाद्यो विजानता॥

२ श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे०। (वाशूलस्मृ० १८९, इहापु०, आचारेन्दु, पृष्ठ २२)

३=(क) भामनुस्मर युख्य च । (गीता ८१७)

<sup>(</sup>ख) कर्मकालेऽपि सर्वत्र स्मरेट् विष्णुं हिंदर्भुजम्।तेन स्थात् कर्म सम्पूर्णं तस्ये सर्वं निवेदयेत्।।

#### अजपाजप

मानव शरीर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और दुर्लभ है। यदि शास्त्रके अनुसार इसका उपयोग किया जाय तो मनुष्य ब्रह्मको भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिये शास्त्रोंमें बहुत-से साधन बतलाये गये हैं। उनमें सबसे सुगम साधन है— 'अजपाजप' इस साधनसे पता चलता है कि जीवपर भगवान्की कितनी असीम अनुकम्पा है। अजपाजपका संकल्प कर लेनेपर चौबीस घंटोंमे एक क्षण भी व्यर्थ नहीं हो पाता—चाहे हम जागते हों, स्वप्नमें हों या सुषुप्तिमें हों, प्रत्येक स्थितिमें 'हसः' का जप श्वास क्रियाद्वारा अनायास होता ही रहता है। संकल्प कर देनेसे यह जप मनुष्यद्वारा किया हुआ माना जाता है<sup>3</sup>।

(क) किये हुए अजपाजपके समर्पणका संकल्प—'ॐ विष्णुर्विष्णुः, अद्य ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपराधें श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे

उच्चरति स्वयं यस्मात् स्वदेहायस्थितः शिवः । तस्मान् नत्त्वविदा थैव स (एव जप अन्यते ॥

(332138)

- (क) उच्छ्वासञ्जैव निःश्वासो हंस इत्यक्षरद्वयम् । तस्मात् प्राणास्थहंसाख्य आत्माकारेण संस्थितः ॥
  - (ख) भरमानाको 'हंस' इसलिये कहा जाता है कि वह जीवंकि भरकावका हन । कर देता हैं - '**हन्ति जीवसंसारमिति हंस**ः ।' (उत्तरगीता १ १ ५ में गौडपादाचार्य)
  - ्ग) भगवान्नं इंसावतार धारण भी किया था।। (देखियं श्रीमद्धां ११०१३) अजपा नाम गायत्री धोगिना मोक्षदायिनी। तस्या संकल्पमात्रेण जीवन्यवती न संशवः।

१ (क) 'न जप्यते, नोच्चार्यते (अपितु श्वासप्रश्वासयीर्गम्सागमनाश्यां सम्पाद्यते) इति अज्ञपा !' (शब्दकल्पद्गम्) अर्थात् िना जप एवं उच्चारंग किये कवल श्वासके आने जानेसे जो जप सम्पन्न होता है, उसे 'अज्ञपा' कहते हैं

<sup>(</sup>ख) अस्तिपुराणमे चतन्त्राय। गया है कि श्वास प्रश्वासद्वारा 'हेमर', 'सोउह' क रूपम् शरीर्रास्थान ब्रह्माव्य ही उच्चारण होता रहता है, अतः तत्त्ववंता इसे ही 'जप' कहते हैं।

भरतखण्डे भारतबर्षे ...स्थाने ...नामसंवत्सरे ... ऋतौ'''
मासे .... पक्षे ....तिथौ ....दिने प्रातःकाले .... गोत्रः, शर्मा (वर्मा,
गुप्तः) अहं हास्तनसूर्योदयादारभ्य अद्यतनसूर्योदयपर्यन्तं
श्वासक्रियया भगवता कारितं 'अजपागायत्रीजपकर्म' भगवते
समर्पये । ॐ तत्सत् श्रीब्रह्मार्पणमस्तु ।

(ख) आज किये जानेवाले अजपाजपका संकल्प — किये गये अजपाजपको भगवान्को अपित कर आज सूर्यादयसे लेकर कल सूर्योदयतक होनेवाले अजपाजपका संकल्प करे—'ॐ विष्णुः' से प्रारम्भ कर....'अहं' तक बोलनेके बाद आगे कहे—अद्य सूर्योदयादारम्य श्वस्तनसूर्योदयपर्यन्तं पद्शताधिकैकविंशतिसहस्र-(२१६००) संख्याकोच्छ्वासिनःश्वासाभ्यां (हंसं सोहंरूपाभ्यां गणेशब्रह्मविष्णुमहेशजीवातमधरमात्मगुरुश्रीत्यर्थमजपागायत्रीजपं करिष्ये ।

इसके बाद भगवन्नामींका कीर्तन करे। तदनन्तर नीचे लिखे श्लोकोंका पाठ करे।

#### प्रातःस्मरणीय श्लोक

निम्नलिखित श्लोकोंका प्रातःकाल पाठ करनेसे बहुत कल्याण होता है, जैसे—१-दिन अच्छा बीतता है, २-दुःखप्न, कलिदोष, शत्रु, पाप और भवके भयका नाश होता है, ३-विषका भय नहीं होता, ४-धर्मकी वृद्धि होती है, अज्ञानीको ज्ञान प्राप्त होता है, ५-रोग नहीं होता, ६ पूरी आयु मिलती है, ७ विजय प्राप्त होती है, ८ निर्धन धनी होता है, ९-भूख-प्यास और कामकी बाधा नहीं होती तथा १०-सभी बाधाओंसे छुटकारा मिलता है इत्यादि।

निष्कामकर्मियोको भी केत्रल भगवत्पीत्यर्थ इन श्लोकोंका पाठ करमा चाहिये—

१ जिस दिन अजपाजपको आगम्प करना है, उस दिन परने लिग्दा ('क' वाला) समर्पण सकत्प न कर , इस दिन केवल (दूसरा 'ख'दाला) संकल्प को। दूसरे दिन क' वाला सकत्य बोलका ख' माना सकत्य कर, क्यांकि अस्रापके दिन पदला संकल्प संगत नहीं होता।

#### गणेशस्मरण—

प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् । उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्ड-माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम् ॥

'अनाथोंके बन्धु, सिन्दूरसे शोभायमान दोनों गण्डस्थलवाले, प्रबल विघ्नका नाश करनेमें समर्थ एवं इन्द्रादि देवोंसे नमस्कृत श्रीगणेशका मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ।'

#### विष्णुस्परण---

प्रातः स्परापि भवभौतिमहार्तिनाशं नारायणं गरुडवाहनमञ्जनाभम् । प्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम् ॥

'संसारके भयरूपी महान् दुःखको नष्ट करनेवाले, प्राहसे गजराजको मुक्त करनेवाले, चक्रधारी एवं नबीन कमलदलके समान नेत्रवाले, पद्मनाभ गरुडवाहन भगवान् श्रीनारायणका मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ।'

#### शिवस्परण—

प्रातः स्मरापि भवभीतिहरं सुरेशं गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् । खद्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥

'संसारके भयको नष्ट करनेवाले, देवेश, गङ्गाधर, वृषभवाहन, पार्वतीपति, हाथमें खट्वाङ्ग एवं त्रिशूल लिये और संसाररूपी रोगका नाश करनेके लिये अद्वितीय औषध खरूप, अभय एवं वरद मुद्रायुक्त 'स्तवाले भगवान् शिवका मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ।'

#### देवीस्मरण-

प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रलवन्मकरकुण्डलहारभूषाम् । दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्॥

'शरकालीन चन्द्रमाके समान उज्ज्वल आभावाली, उत्तम रत्नोंसे जटित मकरकुण्डलों तथा हारोंसे सुशोधित, दिव्यायुधोंसे दीप्त सुन्दर नीले हजारों हाथोंवाली, लाल कमलकी आभायुक्त चरणोंवाली भगवती दुर्गा देवीका मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ।'

### सूर्यस्मरण---

प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूषि। सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमिवन्यरूपम् ॥

'सूर्यका वह प्रशस्त रूप जिसका मण्डल ऋग्वेद, कलेवर यजुर्वेद तथा किरणें सामवेद हैं। जो सृष्टि आदिके कारण हैं, ब्रह्मा और शिवके खरूप हैं तथा जिनका रूप अचिन्त्य और अलक्ष्य है, प्रातःकाल मैं उनका स्मरण करता हूँ।'

त्रिदेवोंके साथ नवग्रहस्परण—

ब्रह्मा मुरारिश्चिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च । गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥

(मार्कः स्मृ॰ पु॰ ३२)

'ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शिन, राहु और केतु —ये सभी मेरे प्रातःकालको मङ्गलमय करें।'

#### ऋषिस्मरण—

भृगुर्वसिष्ठः क्रतुरङ्गिराञ्च

मनुः पुलस्त्यः पुलहञ्च गौतमः।

रैभ्यो मरीचिश्च्यवनश्च दक्षः

कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥

(बामनपुः १४ । ३३)

'भृगु, वसिष्ट, क्रतु, अङ्गिरा, मनु, पुलस्त्य, पुलह, गौतम, रैध्य, मरीचि, च्यवन और दक्ष ये समस्त मुनिगण मेरे प्रांत कालको मङ्गलमय करें।'

सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गलौ च। सप्त स्वराः सप्त रसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥ सप्तार्णवाः सप्त कुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त। भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥

(आमनपुः १४। २४,२७)

'सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, आसुरि और पिङ्गल—ये ऋषिगण; षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैचत तथा निषाद—ये सप्त स्वर; अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल ये सात अधोलोक सभी मेरे प्रात-कालको मङ्गलमय करें। सातों समुद्र, सातों कुलपर्वत, सप्तर्पिगण, सातों वन तथा सातों द्वीप, भूलोंक, भुवलोंक आदि सातों लोक सभी मेरे प्रातःकालको मङ्गलमय करें।'

#### प्रकृतिस्मरण—

पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथापः स्पर्शी च वायुर्ज्वीलतं च तेजः। नभः सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥

(वामनपु॰ १४।२६)

'गन्धयुक्त पृथ्वी, रसयुक्त जल, स्पर्शयुक्त वायु, प्रज्वलित तेज, शब्दसहित आकाश एवं महत्तत्व स्ये सभी मेरै प्रातःकालको मङ्गलमय करें।' इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं पठेत् स्मरेद्वा शृणुयाच्च भक्त्या । दुःख्वाननाशस्त्रित्तह सुप्रभातं भवेच्च नित्यं भगवत्प्रसादात् ॥

(वामनपु॰ १४। ३८)

'इस प्रकार उपर्युवत इन प्रातःस्मरणीय परम पवित्र श्लोकोंका जो मनुष्य भक्तिपूर्वक प्रातःकाल पाठ करता है, स्मरण करता है अथला सुनता है, भगवद्यासे उसके दुःखप्नका नाश हो जाता है और उसका प्रभात मङ्गलमय होता है।'

पुण्यश्लोकोंका स्मरण

पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको जनार्दनः। पुण्यश्लोका च वैदेही पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः॥ अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः। कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः॥

(पदापः ५१। ६-७)

सप्तैतान् संस्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् । जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः ॥

(आचारेन्दु, पृ॰ २२)

कर्कोटकस्य नागस्य दपयन्त्या नलस्य च। त्रज्ञुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनम्।।

(मार्कः सुः, पुः ३२)

प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्बरीषशुकशौनकभीष्पदालभ्यान् । रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि ॥ धर्मो विवर्धीतं युधिष्ठिरकीर्तनेन पापं प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन । शत्रुविंनश्यति धर्नजयकीर्तनेन माद्रीसृतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः॥

वाराणस्यां भैरवो देवः संसारभयनाशनः। अनेकजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति॥ वाराणस्यां पूर्वभागे व्यासो नारायणः स्वयम्। तस्य स्मरणमात्रेण अज्ञानी ज्ञानवान् भवेत्॥ वाराणस्यां पश्चिमे भागे भीमचण्डी महासती। तस्याः स्मरणमात्रेण सर्वदा विजयी भवेत्॥

वाराणस्यामुत्तरे भागे सुमन्तुर्नाम वै द्विजः। तस्य स्मरणमात्रेण निर्धनो धनवान् भवेत्।। वाराणस्यां दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः । तस्य स्मरणमात्रेण दुःस्वप्नः सुखप्नो भवेत्।। उमा उषा च वैदेही रमा गङ्गेति पञ्चकम्। प्रातरेव पर्वेन्तित्यं सीभाग्यं वर्धते सदा ॥ सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वन्तरिरथाप्रिवनौ । पञ्चैतान् यः स्मरेन्नित्यं व्याधिस्तस्य न जायते ॥ कपिला कालियोऽनन्तो वासुकिस्तक्षकस्तथा । पञ्चैतान् स्मरतो नित्यं विषबाधा न जायते ॥ हरं हरि हरिश्चन्द्रं हनूमन्तं हलायुधम्। पञ्चकं वै स्मरेन्नित्यं घोरसंकटनाशनम्॥ आदित्यश्च उपेन्द्रश्च चक्रपाणिर्महेश्वरः । दण्डपाणिः प्रतापी स्यात् क्षुत्तृड्बाधा न बाधते ॥ वसूर्वरूणसोमौ च सरस्वती च सागरः। पञ्चैतान् संस्मरेद् यस्तु तृषा तस्य न बाधते ॥ सनत्कुमारदेवर्षिशुकभीष्मप्लवङ्गमाः पञ्जैतान् स्मरतो नित्यं कामस्तस्य न बाधते ॥ रामलक्ष्मणौ सीता च सुग्रीवो हनुमान् कपिः। पञ्जैतान् स्मरतो नित्यं महाबाधा प्रमुच्यते ॥ विश्वेशं माधवं दुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवम्। वन्दे काशीं गुहां गड्डां भवानीं मणिकर्णिकाम् ॥

(पदाप्राण)

महर्षिर्भगवान् व्यासः कृत्वेमां संहितां पुरा । श्लोकैश्चतुर्भिर्धर्मात्मा पुत्रमध्यापयच्छुकम् ॥ मातापितृसहस्राणि पुत्रदाराशतानि च । संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ हर्षस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च। दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्।। ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छृणोति मे। धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते।। न जातु कामान्न भयान्न लोभाद् धर्मं त्यजेजीवितस्यापि हेतोः।

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद् धर्म त्यजेजीवितस्यापि हेतोः । धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥

इमां भारतसावित्रीं प्रातक्तथाय यः पठेत्। स भारतफलं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति॥

(आचारन्दु, पृ॰ २२में व्यासवचन)

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मिल्लकार्जुनम् । उज्जियन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरम् ॥ केदारं हिमवत्पृष्ठे डािकन्यां भीमशङ्करम् । वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे ॥ वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने । सेतुबन्धे च रामेशं घुश्मेशं च शिवालये ॥ द्यदशैतानि नामानि प्रातरुखाय यः पठेत् । सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलो भवेत् ॥

(आचारभूपण, ५ १० मे शिवपुराणका वचन)

दैनिक कृत्य-सूची-निर्धारण—इसी समय दिन-रातके कार्योंकी सूची तैयार कर लें। आज धर्मके कौन-कौनसे कार्य करने हैं? धनके लिये क्या करना है? शरीरमें कोई कष्ट तो नहीं है? यदि है तो उसके कारण क्या हैं और उनका प्रतीकार क्या हैं?

१-ब्राह्मे पुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत्। कायक्लेशांश्च तन्भूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च॥ (मनु-४।९२)

#### शौचाचार

शौचे यत्नः सदा कार्यः शौचमूलो द्विजः स्मृतः । शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥

(इक्षस्मृ॰ ५।२, बाधूलस्मृ॰ २०)

'शौचाचारमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यका मूल शौचाचार ही है, शौचाचारका पालन न करनेपर सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं।'

शौच-विधि—यदि खुली जगह मिले तो गाँवसे नैर्ऋत्यकोण— (दक्षिण और पश्चिमके बीच) की ओर कुछ दूर जाय । रातमें दूर न जाय। नगरवासी गृहके शौचालयमें सुविधानुसार मूत्र-पुरीक्का उत्सर्ग करें। मिट्टी और जलपात्र लेते जायँ। इन्हें पवित्र जगहपर रखें। जलपात्रको हाथमें रखना निषिद्ध है। सिर और शरीरको ढका रखें। जनेऊको दायें कानपर चढ़ा लें। अच्छा तो यह है कि जनेऊको दायें हाथसे निकालकर (कण्ठमें करकें) पहले दायें कानको लपेटे, फिर उसे सिरके ऊपर लाकर बायें कानको भी लपेट लें। शौचके लिये बैठते समय सुबह, शाम और दिनमें उत्तरकी ओर मुख करे तथा रातमें दक्षिणको ओर । यज्ञमें काम न आनेवाले तिनकोंसे जमीनकों ढक दे। इसके बाद मौन होकर शौच-क्रिया करे। उस समय जोरसे साँस न ले और थूके भी नहीं ।

१ -वैत्ररंत्यामिषुविक्षेपमतोत्याभ्यधिकं भुवः । (गाराशरः)

२-ऐसा करनेसे सिर ढकनेवाला काम पूरा हो जाता है— शिरोबेस्टनस्य तु तदा तेनैव सिद्धेः । (आचारभूमण पृ॰१४)

३ दिवा संध्यासु कर्णस्थब्रह्मसूत्र उदङ्गुखः । कुर्यान्यूत्रपुरीये तु रात्री च दक्षिणामुखः ॥ (यात्र०१।१६, साधुलसपु०८)

४-अन्तर्धाय सुणैर्भूमि शिरः प्रावृत्य वाससा । त्राचं नियम्य यत्मेन ष्ठीवनीच्छ्वासवर्जितः ॥ (दे॰ ११० ११ । १९)

शौचके बाद पहले मिट्टी और जलसे लिङ्गको एक बार धोवे<sup>3</sup>। बादमें मलस्थानको तीन बार मिट्टी-जलसे धोवे<sup>3</sup>। प्रत्येक बार मिट्टीकी मात्रा हरें आँवलेके बराबर हो<sup>3</sup>। बादमें बायें हाथको एक बार मिट्टीसे धोकर अलग रखे, इससे कुछ स्पर्श न करे। इसके पहले आवश्यकता पड़नेपर बायें हाथसे नाभिके नीचेके अङ्गोंको स्पर्श किया जा सकता था, किंतु अब नहीं। माभिके ऊपरके स्थानोंको सदा दाहिने हाथसे छूना चाहिये<sup>8</sup>। दाहिने हाथसे ही लोटा या वस्त्रका स्पर्श करे। लाँग लगाकर (पुछटा खोंसकर) पहलेसे ही रखी गयी, मिट्टीके तीन भागोंमेंसे हाथ धोने (मलने) और कुल्ला करनेके लिये नियत जगहपर आये। पश्चिमकी ओर बैठकर मिट्टीके पहले भागमेंसे बायें हाथको दस बार और दूसरे भागसे दोनों हाथोंको पहुँचेतक सात बार धोये। जलपात्रको तीन बार धोकर, तीसरे भागसे पहले दायें पैरको, फिर बायें पैरको तीन-तीन बार मिट्टी और जल लेकर धोये। इसके बाद बाँयी कोर बारह के कुल्ले करे।

१-लिङ्गशौचं पुरा कृत्वा गुदशौचं नतः परम्।(आस्वलायन, आचांत्दु पृ॰ २४)

र-एका लिङ्गे गुद्दे तिस्रस्तथा वामकरे दश । उभवोः सप्त दातच्या मृदः शुद्धिमभीपसता ॥

अन्तर्भनलकमात्रास्तु ग्रासा इन्दुव्रते स्मृताः ।
 तथैवाहनयः सर्वाः शौचे देयाश्व मृतिकाः ॥

४-धर्मीवर् दक्षिणं हस्तमधः शौचे न योजयेत्। तथा च वामहस्तेन नाभेरूर्ध्वं न शोधयेत्।।

तिसृधिश्वातलात् पादौ शोध्यौ गुन्फात् तथैव च ।
 इस्तौ त्वामणिबन्धाच्च लेपगन्धापकर्षणे ।)

६-पुरतः सर्वदेवाञ्च दक्षिणे पितरस्तथा। ऋषयः पुण्तः सर्वे वामे गण्डलमाचरेत्।।

कुर्याद् द्वादश गण्डुबान् पुरीधोत्सर्जने द्विजः ।
 मूत्रे चत्वार एव स्युभीजनान्ते तु घोडश ।

(मनुस्मृति ५ । १३६)

(बाधून सु॰ १८)

(आचारभृषण, पृष्ठ १८ में देवल)

(मर्रीच्)

(पारिजात, आचाररून, धृ० १५)

(आश्यलायन, आचारेन्दु, पू॰ २४)

बची हुई मिट्टीको अच्छी तरह बहा दे। जलपात्रको मिट्टी और जलसे धोकर विष्णुका स्मरण कर, शिखाको बाँधकर जनेऊको 'उपवीत' कर ले, अर्थात् बायें कंधेपर रखकर दायें हाथके नीचे कर ले। फिर दो बार आचमन करे।

(क) मूत-शौच विधि—केवल लघुशंका (पेशाब) करनेपर शौचकी (शुद्ध होनेकी) विधि कुछ भिन्न होती है। लघुशंकाके बाद यदि आगे निर्दिष्ट क्रिया न को जाय तो प्रायश्चित्त करना पड़ता है'। अत: इसकी उपेक्षा न करे।

विधि यह है— लघुशंकाके बाद एक बार लिङ्गमें, तीन बार बायें हाथमें और दो बार दोनों हाथोंमें मिट्टी लगाये और धोयें। एक-एक बार पैरोंमें भी मिट्टी लगाये और धोये। एक-एक बार पैरोंमें भी मिट्टी लगाये और धोये। फिर हाथ ठीकसे धोकर चार कुल्ले करे। आचमन करे, इसके बाद मिट्टीको अच्छी तरह बहा दे। स्थान साफ कर दे। शीघ्रतामें अथवा मार्गादिमें जलसे लिङ्ग प्रश्वालन कर लेनेपर तथा हाथ-पैर धो लेनेपर और कुल्ला कर लेनेपर सामान्य शुद्धि हो जाती है, पर इतना अवश्य करना चाहिये।

(ख) परिस्थिति-भेदसे शौचमें भेद—शौच अथवा शुद्धिकी

(अङ्गिरा)

एका लिङ्गे तु सब्ये त्रिरुपयोर्मृदद्वय स्मृतम्।
 मृत्रशीचं समाख्यातं मैथुने द्विगुणं स्मृतम्।

(दक्षसमृति ५।५)

१- दक्षिणो बाहुमुल्गृच्य वायस्कन्धे निवेशितम्। यज्ञोपवीतमित्युक्तं देवकार्येषु शस्यते॥

२- मूत्रोत्सर्गं द्विजः कृत्वा न कुर्याच्छीचमात्मनः। मोहाद् भुड्के त्रिरात्रेण जलं पीत्वा विशुद्ध्यति।।

प्रक्रिया परिस्थितिके भेदसे बदल जाती है। स्त्री और शूद्रके लिये तथा रातमें अन्योंके लिये भी यह आधी हो जाती है। यात्रा (मार्ग) में चौथाई बरती जाती है। रोगियोंके लिये यह प्रक्रिया उनकी शक्तिपर निर्भर हो जाती है। शौचका उपर्युक्त विधान खस्थ गृहस्थोंके लिये है। ब्रह्मचारीको इससे दुगुना, वानप्रस्थोंको तिगुना और संन्यासियोंको चौगुना करना विहित हैं।

(ग) आश्यन्तर शौच — मिट्टी और जलसे होनेवाला यह शौच-कार्य बाहरी है। इसकी अबाधित आवश्यकता है, किंतु आश्यन्तर शौच के बिना यह प्रतिष्ठित नहीं हो पाता। मनोभावको शुद्ध रखना आश्यन्तर शौच माना जाता है। किसीके प्रति ईर्ष्या, द्वेप, क्रोध, लोभ, मोह, श्रृणा आदिके भावका न होना आश्यन्तर शौच है। श्लीव्याधपादका कथन है कि यदि पहाड़-जितनी मिट्टी और गङ्गाके समस्त जलसे जीवनभर कोई बाह्य शुद्ध-कार्य करता रहे, किंतु उसके पास 'आन्तरिक शौच' न हो तो वह शुद्ध नहीं हो सकता । अतः आश्यन्तर शौच अत्यावश्यक है। भगवान् सबमें विद्यमान हैं। इसिलिये किसीसे द्वेप, क्रोधादि क्यों करे ? सबमें भगवान्का दर्शन करते हुए, सब परिस्थितियोंको भगवान्का यरदान समझते हुए, सबमें मैत्रीभाव रखे। साथ ही प्रतिक्षण भगवान्का समरण करते हुए, उनकी आज्ञा समझकर शास्त्रविहित कार्य करता रहे।

१-स्त्रीशृद्धयोरधंमानं शौधं प्रोक्तं मनीविभिः। दिवा शौचस्य निश्यर्थं पथि पादो निश्चीयते॥ आर्तः कुर्याद् यथाशक्ति शक्तः कुर्याद् यथोदितम्॥

(आचारभूषणमं अदित्यपुराण, दक्षस्मृति ५ ११—१३)

र शौचं तु द्विचिधं प्रोक्तं बाह्यमाध्यन्तरं तथा। मृजलाध्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धितथान्तरम्॥ (वाध्रवसमः १९)

३-मङ्गातोयेन कृत्स्त्रेन मृद्धारैश्च नगोपमैः । आमृत्योश्चाचरन् शौचं भावदृष्टो न शुध्यति ॥ (आचरेन्दुमें व्याप्रपाद, यहाँ भाव दक्षसमृति ५ । २ । १० का है ।)

#### आचमनकी विधि

प्रत्येक कार्यमें आचमनका विधान है। आचमनसे हम केवल अपनी ही शुद्धि नहीं करते, अपितु ब्रह्मासे लेकर तृणतकको तृप्त कर देते हैं<sup>8</sup>। आचमन न करनेपर हमारे समस्त कृत्य व्यर्थ हो जाते हैं<sup>8</sup>। अतः शौचके बाद भी आचमनका विधान है।

लाँग लगाकर शिखा बाँधकर, उपवीती होकर और बैठकर तीन बार आचमन करना चाहिये । उत्तर, ईशान या पूर्वकी ओर मुख करके बैठ जाय हाथ घुटनोंके भीतर रखे। दक्षिण और पश्चिमको ओर मुख करके आचमन न करे ।

आचमनके लिये जलकी मात्रा—जल इतना ले कि ब्राह्मणके इदयतक, क्षत्रियके कण्ठतक, वैश्यके तालुतक और शूद्र तथा महिलाके

> ृ एवं स ब्राह्मणो नित्यपुषस्यर्शनमाचरेत्। ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगत् स परितर्पयेत्।।

(ज्यासमार्)

स्व: क्रिया कुस्ते पोहाद्वाचर्यव नास्तिकः ।
 भवन्ति हि वृथा तस्य क्रिया. सर्वा न संशयः ॥

(पुराणसार)

निबद्धिशखकच्छस्तु द्विज आचमनं चरेत्।
 कुस्बोपद्यीतं सच्चेऽसं वाङ्गन-कायसंयतः।।

(अइत्सगुश्रह्)

४-(फ) अन्तर्जानुः शुची देशे उपविष्ट उदङ्मुखः। प्राङ् चा ब्राह्मेन तीर्थेन द्विजो नित्यपुपस्पृशंत् ॥ (याज्ञवल्क्य, आचाराध्याय, श्लोक १८)

(ख) ऐशानाभिमुखो भूत्वोपस्पृशेच्य यक्षाविधि ।। (हारोत)

५-साध्यप्रत्यद्भुखत्वेन कृतमाचमनं यदि । प्रायश्चितं तदा कुर्यात् स्नानमाचमनं क्रमात् ॥ (स्मृत-रत्नावलं, आचारस्त, पृ॰ १६)

[ 592 ] नि० कर्म० पूर्व प्र० २

जीभतक पहुँच जाय<sup>2</sup>। हथेलीको मोड़कर गौके कानकी तरह बना ते। किनिष्ठिका और ॲगृठेको अलग कर ले। शेष ॲगुलियोंको सटाकर ब्राह्मतीर्थसे<sup>2</sup> निम्निलिखित एक-एक मन्त्र बोलते हुए आचमन करे, जिसमें आवाज न हो। आचमनके समय बायें हाथकी तर्जनीसे दायें हाथके जलका स्पर्श कर ले<sup>3</sup> तो सोमपानका फल मिलता है।

ॐ केशवाय नमः । ॐ नारायणाय नमः । ॐ माधवाय नमः ।

आचमनके बाद अँगूठेके मृल भागसे होठोंको दो बार पोंछकर 'ॐ हषीकेशाय नमः' बोलकर हाथ धो ले। फिर अँगूठेसे नाक, आँखों और कानोंका स्पर्श करे। छींक आनेपर, थुकनेपर, सोकर उठनेपर, वस्त्र पहननेपर, अश्रु गिरनेपर आचमन करे अथवा दाहिने कानके स्पर्शसे भी आचमनकी विधि पूरी हो जाती है ।

आचमन बैठकर करना चाहिये—यह पहले लिखा गया है; किंतु

१ हत्कफतालुगाभिस्तु यथासंख्य द्विजातयः । शुध्येरन् श्री च शुद्रश्च सकृतस्पृष्टाभिरन्ततः ॥

(याजवल्क्यम्मृति, आचाराध्याय, श्लोक २९)

२ (क) अंगूरेके मूलको 'बाद्यतीर्थ' कहते हैं।

(ख) आयतं पूर्वतः कृत्वा मोक्कणांकृतिवत् करम्। संहताङ्कृतिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः। मुक्ताङ्कुष्ठकनिष्ठेन शेषेणाचमनं वरन्॥ (आवारस्त, ९ १६ में भरदान, रे॰ भा ११। १६। २७)

३ दक्षिणे संस्थितं तोयं तर्जन्या सव्यपाणिना । तनोयं म्पृशते यस्तु सोमपानफलं लभेत्॥

(आचरप्रदीप आचामल, पृ॰ १६)

४ ति॰ प्राप्त्यापो द्विरुपुन्य खान्यद्धिः समुपस्पृशेत् । (याज्ञश्चन्य, आचागभ्याय, अलीक २०)

'-अग्निरङ्गुष्ठस्तस्मात् तेनैव सर्वाणि संस्पृशेत्। ह श्लूने निष्ठीवने सुग्ते परिधानेऽश्रुपातने। पञ्चस्वेनेष् चाचामेष्ट्रेत्रं वा दक्षिणं स्पृशेत्॥

(रे॰ धा॰ ११।३।२: अन्योरन्दुमें मार्कण्डंय)

घुटनेसे ऊपर जलमें खड़े होकर भी आचमन किया जा सकता है। जब जल घुटनेसे कम हो तो यह अपवाद लागू नहीं होता, तब बैठकर ही आचमन किया जाना चाहिये<sup>?</sup>।

#### संकल्प

स्नान, सन्ध्या, दान, देवपूजन तथा किसी भी सत्कर्मके प्रारम्भमें भंकरप करना आवश्यक है। अन्यथा सभी कर्म विफल हो जाते हैं हाथोमें पवित्री धारण कर तथा आचमन आदिसे शुद्ध होकर दायें हाथमें केवल जल अथवा जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर निम्नालिखिन संकल्प करे

'ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे तमः। ॐ अद्य ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे विवासनमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे किलियुगे किलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे भूलोंके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे ....क्षेत्रे नगरे ग्रामे ...नाम-संवत्सरे ....मासे (शुक्ल/कृष्ण) पक्षे ....

श्राम्बोद्धर्थं जलं तिष्ठम्याचान्तः श्रुचितामियात् ।
 अधम्माच्छनकृत्वोऽपि समाचान्तो न शृध्यति ॥
 (आचोरन्द्र, पृ० २९ मॅ, विष्णु-मृतिका वचन)

संकल्प्य च तथा कुर्यात् स्नानदानव्रतादिकम् । अन्यथा पुण्यकर्भाणि निष्कलानि भवन्ति हि ॥ (आचोरुद् सर्थल्डेयप्रणका वचन)

याद किसी तीर्थम स्नान कर रहे हों तो उस रिक्त स्थाउमें तीर्थका नाम, नगरमें हों तो
 प्रायमका नाम और गाँवने हों तो उस महिका नाम जोड़ दें।

पाञ्चोमं पहले पृष्टपर ही संवत्सरका नाम लिखा रहता है। रिक्त स्थानमें सवस्परका तह नाम जोड़ दें। वर्षके आरम्भवाला सवत्सर ही संकल्पादिमें जोड़ा जाता है, बादवाला नहीं।

<sup>·</sup> न्या, वेजाम्ब, ज्यंब्न, आहार्व, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशिर्व, पीष, गाम, फाल्गुन—इन शब्दोंको आवश्यकतानुसार रिक्त स्थानमें जोड़ दे।

....तिथौ<sup>९</sup>....वासरे<sup>२</sup>....गोत्रः<sup>३</sup> ....शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम्<sup>४</sup> प्रातः (मध्याह्ने, सायं) सर्वकर्मसु शुद्ध्यर्थं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्यर्थं श्रीभगवत्प्रीत्पर्थं च अमुक कर्म करिष्ये । दन्तधावन-विधि

मुखशुद्धिके बिना पूजा-पाठ, मन्त्र-जप आदि निष्फल होते हैं, अतः प्रतिदिन मुख-शुद्ध्यर्थ दत्तधावन अथवा पंजनादि अवश्य करना चाहियें । दातौन करनेके लिये दो दिशाएं ही विहित हैं—ईशानकोण और पूरव । अतः इन्हीं दिशाओंकी ओर मुख करके बैठ जाय । ब्राह्मणके लिये दातौन बारह अंगुल, क्षत्रियकी नौ अंगुल, वैश्यकी छः अंगुल और शृद्र तथा स्त्रियोंकी चार चार अंगुलकी हों"। दातौन लगभग कनिष्ठिकाके

(आ॰ सुत्रा॰)

७-द्वादशाङ्गलकं वित्रे काष्ठमाहुर्मनीविणः । क्षत्रविद्शुद्रजातीनां नवषद्चतुरङ्गलम् ॥

(आचारभूषणमें विष्ण)

१-प्रतिपद्, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पद्धमी, फर्ची, सप्तमी, अप्टमी, नवमी, दशमी, एकादशो, द्वादशो, अयोदशी, चत्र्दशी, अमावास्या या पूर्णमा इन शब्दोंको तिथिकै पहले रिक्त स्थानमें जाड़ दे।

२ गीव, सोग, मगल, बृध, बृहस्पति, शुक्र, शीन -इन दिनोमेंसे एकको दिनके अनुसार खित स्थानमें जोड़ दे।

३-कश्यप, भरद्वाज आदि अपना गीत्र स्वित स्थानमें जोड़ दे।

४ ब्राह्मण अपने नामके अन्तमें शर्मा, क्षत्रिय अपने नामके अन्तमे वर्मा और वैश्य अपने नामके अत्तमे गुप्त स्कित स्थानमे जोड़ दें।

५ मुखे पर्युषिने नित्यं भवत्यप्रयतो नरः । दत्तधावनमृद्दिष्टं जिह्नोल्लेखनिका तथा ॥ अतो पुरविश्दस्यर्थं गृह्णीयात् दत्तधावनम्। आचान्तोऽप्यश्चिर्नित्यमकत्वा दत्तधावनम् ॥

६ (क) ईशानाभिषुखः कुर्याद् वाग्यतो दत्तधावनम्। (जातुकार्य) (गर्म)

<sup>(</sup>ख) प्राङ्मखस्य धृतिः सीख्यं शरीसरोग्यमेव च ।

समान मोटी हो । एक सिरेको कुँचकर कुँची बना ले रै । दातौन करते समय हाथ घुटनोंके भीतर रहे<sup>र</sup>। दातौनको धोकर<sup>†</sup> निम्नलिखित मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे---

### आयर्बलं यशो वर्चः प्रजाः पश्वसूनि च ! ब्रह्म प्रजां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥

(कात्यायनस्प॰ १० । ४, गर्गमहिता, विज्ञानखण्ड, ३३० ७)

इसके बाद मौन होकर मस्तृद्वें को बिना चोट पहुँचाये दातौन करे। दाँतींकी अच्छी तरह सफाई हो जानेपर दातौनको तोड़कर<sup>६</sup> और धोकर नैर्ऋत्य-कोणमें<sup>°</sup> अच्छी जगहमें फेंक दे जीभीसे जीभ साफकर बारह कुल्ले करे।

(क) प्राह्म दातौन—चिड्विड्न, गूलर, आम, नीम, बेल, कुरैया, करंज, खैर आदिकी दातौनें अच्छी मानी जाती हैं<sup>८</sup>। दूधवाले तथा कॉटेवाले वृक्षोंकी दातौनें भी शास्त्रोंमें विहित हैंं।

१- कः) कर्निष्ठिकाङ्गलिवत् स्थूलं पूर्वार्धकृतकूर्वकम्। (विद्याः)

(ख) जिनके दाँत बहुत छोटे हों वे पतली दातौनसे, जिनके दाँत मध्यम श्रेणीके हों वे कुछ मोटी दातीनसे और जिनके दाँत बड़े बड़े हों वे मोटी दातीन करें

> ससक्ष्मं सक्ष्मदन्तस्य समदन्तस्य मध्यमम्। स्थुलं विषमदत्तस्य त्रिविधं दत्त्तधावनम्॥ (आचारभूषणम् विष्ण्)

२-कृत्वा जान्यन्तरा ततः ।

३-प्रशास्य प्रश्नयेत् पूर्व प्रशास्यैव च सत्यजेत् । (आचारभूगणमें ऑगरा)

४-५-वाम्यतो विमुजेद दन्तान् मांसं नैव तु पीडयेत् ॥ (आश्वलायाः)

 प्रक्षास्य भंकस्वा श्वा देशे त्यक्त्वा तदाचामेत्। आचाररत्यमं अङ्गित (व्यास) (आश्यनायन)

सक्षस्यामत्स्रजेत काष्ठम ।

८-खदिरञ्च करञ्जञ्च कदम्बञ्च वटस्तथा। तिन्तिडी वेणुएछं च आम्रुनिम्बौ तथैव च ॥ जिल्**स**ञ्च अर्कञ्चौदुम्बरस्तथा । अपरमार्गञ्च बदरीतिन्द्कास्त्वेते प्रशस्ता दन्तधावने ।

(अञ्चरेन्द्रमें नारसिंह)

९ सर्वे कण्टकिनः पुण्याः श्लीरिणञ्च विशेषतः ॥ (हारीतस्मृति, ४) (ख) निषिद्ध दातौन—लसीढ़ा, पलाश, कपास, नील, धव, कश, काश आदिकी दातौन वर्जित हैं ।

- (ग) निषिद्ध काल —प्रतिपदा, षष्टी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी अमावाखा, पूर्णिमा, संक्रान्ति, जन्मदिन, विवाह, उपवास, व्रत. रविवार और श्राद्धके अवसरपर दातीन करना निषिद्ध है। अतः इन दिनोंमें दातीन न करें। रजस्वला तथा प्रसृतकी अवस्थामें भी दातीनका निषेध हैं।
- (घ) निषिद्ध कालमें दाँतोंके धोनेकी विधि—जिन जिन अवसरोंपर दातौनका निषेध है, उन-उन अवसरोंपर विहित वृक्षोंके पत्रोंसे या सुगन्धित दत्तमंजनोंसे दाँत खच्छ कर लेना चाहिये"। मंजन अनामिका एवं अँगृहेसे लगाना उत्तम है। अन्य दो अंगृलियोंसे भी मंजन किया जा

कुशं कासं पलाशं च शिशपं यस्तु भक्षत्रेत् ।
 तावद् भवति चाण्डालो चावद् गञ्जं न पञ्चति ॥

(आचारमयुख, चु॰ २९ में, गर्न)

न भक्षयेच्य पालाशं कार्यासं शाकमेव वा । दक्षिणाभिमुखो नाद्यानीनं धन्नकदम्बकम् ॥

(डराना)

२-प्रतिपदर्शपछीषु चतुर्दरसम्बद्धभीषु च। नवम्यां भानुवारे च दलकाष्ठे विवर्जयेत् ॥

(आवारभूषण, गृह इन्ह में विष्णु)

चतुर्द्शयख्यो दर्शः पूर्णिमा संक्रमो स्वे । एपु स्त्रीतैलयांसानि दन्तकाछं च वर्जयेत् ॥

शाद्धे जन्मदिने चैव विवाहेऽजीर्णदोपतः । व्रते चैवोपवासे च वर्जयेद दन्तधावनम् ॥

( आचा (भएएए) ही जम्म)

जनस्वला सृतिका च वर्तयेद् दन्तक्षावनम् ।

४ तत्तत्पत्रैः सुगर्न्थवां काग्येद् दन्तधायनम् ॥

(स्कन्दग्राम, प्रभाससम्बद्ध)

इम वचनमें ओ 'सुमन्धेः' पर आया है, उसके आचारभूशणक्राम्न दो अर्थ दिसे हैं—(क) सुर्णान्यत प्रमेस दातीन करे, जैसे कि दौनेकी पती आदसे 'पत्रपरत्वे तामनकादिपत्राणि'। (ख) दूसम अर्थ है 'सुगन्ध चूर्ण।' इस अर्थमे वैद्यक शासमें प्रसिद्ध 'मंजन' मृहात होता है— 'वैद्यशास्त्रप्रसिद्धमेव तन्... गकता है, किंतु तर्जनीसे करना सर्वथा निपिद्ध है<sup>1</sup>। निषिद्ध दातौनसे दाँत धोनेका निषेध है, जीभीका निषेध नहीं है। इसलिये निषिद्ध अवसरोंपर भी बीभी तो करनी ही चाहिये<sup>2</sup>। दातौनके बाद यदि किसी तरह शिखा खुल गयी हो तो गायत्रो मन्त्रसे आँध लेनी चाहिये<sup>3</sup>।

(ङ) मंजन — उपर्युक्त वचनोंसे स्पष्ट है कि शास्त्रने कुछ अवसरों या तिथियोपर दातौनका निषेध किया है, पर उनमें मंजनका विधान है। दाँतसे स्वास्थ्यका गहरा सम्बन्ध है, इसोलिये शास्त्रोंके ये विधि-निषेध हैं<sup>\*</sup>।

## क्षौर-कर्म

शास्त्रने शौर-कर्म अथवा बाल कटवानेका निम्नलिखित क्रम निर्दिष्ट

१ अनामाङ्गुष्ठावृत्तमौ । मध्यमायाः कनिष्ठिकायाञ्च विहितप्रतिषिद्धत्वाद् विकर्त्यः । तर्जनी तु सर्वपते निन्दा। (अर्चोन्द्, १ ३४)

जिह्नोल्लेखः सदैव तु । (आचरेन्, पृ ३४ म न्यास)

स्मृत्वोङ्कार च गायत्री निबध्नीयान्छिखां ततः। (आचीन्युमें शौजकः,

र-यहाँ दाँनाकी शुद्धि और स्थायित्वके लिये आयुर्वेदिक पद्धितसे अनुभूत मंजनका एक नृस्त्वा लिखा जा रहा है। इसमें हात आजीवन स्वच्छ एवं खस्थ रहते हैं। पार्याग्या-जैसा असाध्य रोग भी चला जाता हैं इसे प्राप्त काल और गतमें सोते समय दो बार किया जाय।

सामग्री-पीपर्रापट ५ ग्राम, भूना तृतिया १० ग्राम, काली मिर्च और अखरेट वृक्षकी हाल २५-२५ ग्राम, पटानी लोध, सांठ, तुलल, अकर्करा सब १००-१०० ग्राम, नेश्री कपूर २०० ग्राम, मगजराहट धूर्ण ६०० ग्राम, लॉगका तेल ५० मिर्न लिए और बेकरिन टबलंड २०० १

बनानेकी विधि — तृतियको पीमका पुर्वमें स्वकार मंद्र आँचमें भूने। लकड़ीमें यलाता रहे। २० मिनटम तृतियेका रंग सफद हो जाता है। तृतिया, पीपर्रामद, कपूर, तौराका तेल और सेकरिनको अलग रखें, बची सामग्रीको कपड़कान चूर्ण कर अलग रखं लें। अब खरलाने सेकरिनको टिकियों और तृतियाको मिलाकर घटिं। फिर खरलामेंसे इन्हें निकालकर अलग रखे लें। अब खरलामें पीपरमेंट और कपूर डाल दें। योड़ा थोड़ा लींगका तेल डालकर घोटते जाईं जब कपूर मिल जाय, तब सभी गामान इसमें डालकर हाथसे खुब ममल कर शीशियोंमें गरकर मजबूत कार्क लगा लें।

सेवन-विधि -वायल चाँत या मसूडेमें मजन करनेसे ५ पिनट पहरो ही गजनको लगा से 1 बादमें भंजन करें। किया है। पहले दाढ़ी दाहिनी ओरसे पूरी बनवा ले, फिर मूँछको तब बगलके बाल तथा सिरके केशको और इसके बाद आवश्यकतानुसार अन्य रोमोंको कटवाना चाहिये। अन्तमें नखोंके कटवानेका विधान हैं ।

एकादशी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, च्यतिपात, विश्वि (भद्रा), व्रतके दिन, श्राद्धके दिन एव मंगल, शनिवासको क्षीरकर्म वर्जित है।

क्षौरकर्ममें गर्गादि मृतियोंका कथन है कि रविवारको क्षौर करानेसे एक मासकी, शिनवारको सात मासकी और भौमवारको आठ मासकी आयुको, उस उस दिनके अभिमानो देवता क्षीण कर देते हैं। इसी प्रकार बुधवारको क्षौर करानेसे पाँच मासकी, सोमवारको सात मासकी, पुरुवारको दस मासकी और शुक्रवारको ग्यारह मासकी आयुकी, उस-उस दिनके अभिमानी देवता वृद्धि करते हैं। पुत्रेच्छु गृहस्थों एवं एक पुत्रवालेको सोमवारको तथा विद्या एवं लक्ष्मीके इच्छुकको गुरुवारको क्षौर नहीं कराना चाहिये।

तैलाभ्यङ्ग-विधि—षण्ठी, एकादशी, द्वादशी, अमानास्या, पूर्णिमा, व्रत एवं श्राद्धके दिन तथा र्राव, मंगल, गुरु और शुक्रवारको तेल न लगाये। किंतु सुगन्धित पुष्पोरेंगे वासित, आयुर्वेदकी पद्धतिसे सिद्ध षड्विन्दु और

(वाशहंग्यंहता)

१-(क) इपश्रूपवये वापयतेऽयोपकक्षावय केशान्य लोमान्यय नखानि । (गृहासृत)

<sup>(</sup>ख) अर्धनसनुर्वाको मिथुनमपंश्यत् । स श्यश्रुण्ययेऽवपस् , अध्योपकक्षी अध केशान् (तीन्स्य बाह्मण)

र-भानुमस्ति क्षपयति तथा सप्त मार्तण्डसृतु-भाँमञ्चान्द्री वितरित शुभान् बोधनः पञ्चमासान् । सप्तेबेन्द्रर्रञ्ग सुरगुरः शुक्क एकादशेनि आहुर्गर्गप्रभृतिसुनयः श्रीरकार्यषु नूनम् ॥

महाभृङ्गराज आदि सुगन्धित तेलको वर्जित कालोंमें भी लगाया जा सकता है। इसी प्रकार सरसोंके तेलका निषेध नहीं है। मुख्यरूपसे तिलके तैलका ही निषेध हैं

#### स्नान

स्नानकी आवश्यकता — पातःकाल स्नान करनेके पश्चात् मनुष्य शुद्ध होकर जप, पूजा-पाठ आदि समस्त कर्मोंके योग्य बनता है, अतास्व प्रातःस्नानकी प्रशंसा की जाती है।

नौ छिद्रोंवाले अत्यन्त मिलन शरीरसे दिन-रात मल निकलता रहता है, अतः प्रातःकाल स्नान करनेसे शरीरकी शुद्धि होती हैं।

प्रातःस्नानं प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकरं हि तत्। सर्वमर्हति शुद्धात्मा प्रातःस्नायी जपादिकम्॥

(२क्षस्मु॰ २।९)

अत्यन्तपलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः। स्रबत्येष दिवारात्रौ प्रातःस्नानं विशोधनम्॥

(दक्षस्पृति अ॰ २ । ७)

शुद्ध तीर्थमें प्रातःकाल स्नान करना चाहिये, क्योंकि यह मलपूर्ण गरीर शुद्ध तीर्थमें स्नान करनेसे शुद्ध होता है। प्रातःकाल स्नान करनेवालेके

१ तैलाभ्यहे ख्वौ तापः सोमे शोधा कुले पृतिः । बुधे धन ग्रौ हानिः शुक्ते दुःखं शनौ सुखम् ॥ स्वौ पुष्पं ग्रौ दूर्वा भौमवारे तु पृतिका । गोमध शुक्रकारे च तैलाभ्यहे न दोषभाक् ॥ सार्थपं क्यतैलं च यत्तैलं पृष्पवासितम् । अन्यद्रव्ययुत तैल न दुष्यति कदाचन ॥

यास दुष्ट (भूत-प्रेत आदि) नहीं आते । इस प्रकार दृष्टफल —शरीरकी खच्छता, अदृष्टफल—पापनाश तथा पुण्यकी प्राप्ति—ये दोनों प्रकारके फल मिलते हैं, अत<sup>्</sup> प्रातःस्नान करना नाहिये ।

> प्रातःस्नानं चिरित्वाथ शुद्धे तीर्थे विशेषतः। प्रातःस्नानाद्यतः शुद्ध्येत् कायोऽयं मिलनः सदा ॥ नोपसपैन्ति वै दुष्टाः प्रातःस्नायिजनं क्वचित्। दृष्टादृष्टफलं तस्मात् प्रातःस्नानं समाचरेत्॥

> > (明)

रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुःखप्नका गाश, तप और मेधा ये दस गुण स्नान करनेत्रालोंको प्राप्त होते हैं गुणा दश स्नानपरस्य साधो ! रूपं च तेजश्च बलं च शौचम् । आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वं दुःखप्ननाशश्च तपश्च मेधाः ॥

(दक्षसमृति अ॰ ३ । १३)

वेद-स्मृतिमें कहे गये समस्त कार्य स्नानमूलक हैं, अतएव लक्ष्मी, पुष्टि एवं आरोग्यकी वृद्धि चाहनेवाले मनुष्यको स्नान सदैव्र करना चाहिये।

> स्नानमूलाः क्रियाः सर्वाः श्रुतिस्मृत्युदिता नृणाम् । तस्मात् स्नानं निषेवेत श्रीपृष्ट्यारोग्यवर्धनम् ॥

स्नानके भेद—मन्त्रस्नान, भौमस्नान, अग्निस्नान, वायव्यस्नान, दिव्यस्नान, वारुणस्नान और मानसिक स्नान—ये सात प्रकारके स्नान हैं। 'आपो हि छा॰' इत्यादि मन्त्रोंसे मार्जन करना मन्त्रस्नान, समस्त शरीरमें मिट्टी लगाना भौमस्नान, भस्म लगाना अग्निस्नान, गायके खुरको धूलि लगाना वायव्यस्नान, सूर्यीकरणमें वर्षाके जलसे स्नान करना दिव्यस्नान, जलमें डुबकी लगाकर स्नान करना वारुणस्नान, आत्मिचन्तन करना मानसिक स्नान कहा गया है।

मान्त्रं भौमं तथाग्नेयं वायव्यं दिव्यमेव च। वारुणं मानसं चैव सप्त स्नानान्यनुक्रमात्॥ आपो हि छादिभिर्मान्त्रं मृदालम्भस्तु पार्थिवम्। आग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतम्॥ यत्तु सातपवर्षेण स्नानं तद् दिव्यमुख्यते। अवगाहो वारुणं स्यात् मानसं ह्यात्मचिन्तनम्॥

(आचारमयूख, पृ॰ ४७-४८, प्रयोगपारिजात)

अश्रक्तोंके लिये स्नान — स्नानमें असमर्थ होनेपर सिरके नीचेरो ही स्नान करना चाहिये अथवा गीले वस्त्रसे शरीरको पोछ लेना भी एक प्रकारका स्नान कहा गया है —

> अशिरस्कं भवेत् स्नानं स्नानाशक्तौ तु कर्मिणाम् । आर्द्रेण वाससा वापि मार्जनं दैहिकं विदुः ॥

स्नानकी विधि — उपाकी लालीसे पहले ही स्नान करना उत्तम गाना गया है । इससे प्राजापत्यका फल प्राप्त होता है । तेल लगाकर तथा देहको मल मलकर नदीमें नहाना मना है । अतः नदीसे बाहर तटपर ही देह ग्रंथ मलकर नहा ले, तब नदीमें गोता लगावे । शास्त्राने इसे 'नलापकर्पण' स्नान कहा है । यह अमन्त्रक होता है यह स्नान खास्थ्य गीर शृचिता दोनोंके लिये आवश्यक है देहमें मल रह जानेसे शृचितामें हमी आ जाती है और रोमछिद्रोंके न खुलनेसे खास्थ्यमें भी अवरोध हो जाता है । इसलिये मोटे कपडेसे प्रत्येक अङ्गको खूब रगड़ रगड़कर तटपर नहा नि चाहिये । निवीती होकर बेसन आदिसे यद्गोपवीत भी स्वच्छ कर ले

उप:कालस्तु लोहितादिगुणलक्षितकालान् प्रावकालः । (कन्पवरः)

<sup>-</sup> उपस्पृष्ठसि यत् स्नानं नित्यमेवाकणोदये । प्राजापत्येन तत्तृत्य महापातकनाशनम् ()

<sup>(</sup>क्क्सम् २ १०)

<sup>ः</sup> मूलं प्रक्षात्वयेतीरे ततः स्नानं समाचात् ॥ (पशातिथ)

इसके बाद शिखा बाँधकर दोनों हाथोंमें पवित्रियाँ पहनकर आचमन आदिसे शुद्ध होकर दाहिने हाथमें जल लेकर पृष्ठ पाँचके अनुसार संकल्प करे अद्य....गोत्रोत्पन्नः शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम्, श्रुतिस्मृति-पुराणोक्तफलप्राप्तिपूर्वकं श्रीभगवर्त्योत्पर्धं च प्रातः (मध्याहे, सायं) स्नानं करिष्ये।

संकल्पके पश्चात् निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर सभी अङ्गोंमें मिट्टी लगाये— अश्वक्रान्ते ! रथकान्ते ! विष्णुकान्ते वसुन्धरे ! मृत्तिके ! हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम् ॥

(दक्षम्) २ । ४६, अद्यपुः, मुः २० । १५५)

इसके पश्चात् गङ्गाजीकी उन उक्तियोंको बोले, जिनमें उन्होंने कह रखा है कि स्नानके समय मेरा जहाँ कहीं कोई स्मरण करेगा, वहाँके जलमें मैं आ जाऊँगी—

नन्दिनी निलनी सीता मालती च महायगा। विष्णुपादाब्बसम्भूता गङ्गा त्रिपथगामिनी।। भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेशवरी। द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये।। स्नानोद्यतः स्मरेन्त्रित्यं तत्र तत्र वसाम्यहम् ।।

(आचारप्रकाश, आचारेन्द्र, पु॰ ४५)

जलकी सापेक्ष श्रेष्ठता—कुएँसे निकाले हुए जलसे झरनेका जल, झरनेके जलसे सरोवरका जल, सरोवरके जलसे नदीका जल, नदीके जलसे तीर्थका जल और तीर्थके जलसे गङ्गाजीका जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है—

१ साधारण कूप, वावली आदिके जलमें पङ्गाजीका यह आवाहन तो आवश्यक है हो, अन्य पवित्र निद्योंके भी जलमें यह आवश्यक माना गया है। स्कन्दपुरणका बचन है -स्नानकालेऽन्यतीर्थेषु जप्यते जाह्नवी जनैः। विना विष्णुपदीं कान्यत् समर्था हाघशोधने॥

निपानादुद्धृतं पुण्यं ततः प्रस्रवणोदकम् । ततोऽपि सारसं पुण्यं ततो नादेयमुच्यते ॥ तीर्थतोयं ततः पुण्यं गङ्गातोयं ततोऽधिकम् ॥

(अग्निपुराण)

'जहाँ घोबीका शिलापट रखा हो और कपड़ा धोते समय जहाँतक छीटे पड़ते हों, बहाँतकका जलस्थान अपवित्र माना जाता है'—

वासांसि धावतो यत्र पतन्ति जलबिन्दवः । तदपुण्यं जलस्थानं रजकस्य शिलाङ्कितम् ॥

(ब्रापा स्मूप)

इसके पश्चात् नाभिपर्यन्त जलमें जाकर, जलकी ऊपरी सतह हटाकर कान और नाक बंदकर प्रवाहकी ओर या सूर्यकी ओर मुख करके स्नान करे। तीन, पाँच, सात या बारह डुबिकयाँ लगाये । डुबिकी लगानेके पहले शिखा खोल ले। गङ्गाके जलमें वस्न नहीं निचोड़ना चाहिये। जलमें मल मूत्र त्यागना और थूकना अनुचित है। शौच-कालका वस्न पहनकर नीथोंमें स्नान करना निषद्ध है।

स्नानाङ्ग-तर्पण

गङ्गादि तीर्थोमें स्नानके पश्चात् स्नानाङ्ग-तर्पण करे । संध्याके पहले इसका करना आवश्यक माना गया है । यही कारण है कि अशौचमें भी इसका निषेध नहीं होता तथा जीवित पितृकोंके लिये भी यह विहित है ।

१ निरुष्य कर्णों नासां च त्रि.कृत्वोन्धजनं ततः । (वृः पगशर) आवासत्य 🎋 ३०

र नाधिमात्रजले तिष्ठन् सप्त द्वादश पञ्च वा । त्रिवारं वापि चाप्लुत्य स्नानमेवं विधीयते ॥ (विश्वामित्र, आचारस्त पृ. ३०)

<sup>🦸 (</sup>क) स्वानानन्तरं तावत् तर्पयेत् पितृदेवताः ।

<sup>(</sup>छ) स्नानाङ्गतर्पणं विद्वान् कदाचिन्नैव हापयेत् । (व्रहावैवर्त, हेमाद्रि)

आशीचेऽपि तद्भवति ।....अत्र देविपतृणायेकेन्यत्वात् साङ्गस्य चानुष्ठेयत्वा-जीवितपितृकस्याप्यथिकारः ॥ (आचारात्न)

जीवित-पितृकोंके लिये केवल इसका अन्तिम अंश त्याज्य होता है, जिसका आगे कोष्ठकमें निर्देश कर दिया गया है। इसमें तिलक जलसे ही किया जाता है। बार्ये हाथमें जल लेकर दाहिने अँगूठेसे ऊर्ध्वपुण्डू कर ले। कदनत्तर तीन अंगुलियोंसे जिपुण्डू करे।

ालाञ्चलि देनेकी सींत यह है कि दोनों हाशोंको सटाकर अञ्चलि बना ले । इसमें जल भरकर गौके गंग-जिनगा कैचा टटाकर जलमें ही अञ्चलि छोड़ दे<sup>र</sup> । इसमें देव, अष्ठि, पितर एवं अपने पिता, पितामह आदिका सर्पण होता है

(क) देव तर्पण— (इसे स्मिन्क भी करें) सब्य होकर, पुरत्रकी ओर मुँह कर अपोछेको बार्च कंध्यण स्थावन देवतीर्थसे मन्त्र पढ-पढकर एक एक जला इसि है -

ॐ ब्रह्मादयो देवास्तृष्यत्ताम् (१) । ॐ भूदेंब्रास्तृष्यत्ताम् (१) । ॐ भुवर्देवास्तृष्यत्ताम् (१) । ॐ भवर्देवास्तृष्यत्ताम् (१) । ॐ भूर्भृवः स्वदेवास्तृष्यत्ताम् (१) ।

(ख) ऋषि-तर्पण— (इमें मिपनूक भी करें) — उत्तरको ओर मुँह कर निचीती होकर (जनकको मालाकी तरह गलेमे पहनकर) और गमलेको भी मालाकी तरह लटकाकर प्रजापतितीर्थसे दो दा जलाञ्चलि जलमे छोड़े।

ॐ सनकादयो मनुष्यास्तृष्यत्ताप् (२)। ॐ भूऋषयस्तृ-ष्यत्ताम् (२)।ॐ भुवर्ऋषयस्तृष्यत्ताम् (२)।ॐ खर्ऋषयस्तृष्यत्ताम् (२)। ॐ भृर्भवःस्वर्ऋषयस्तृष्यत्ताम् (२)।

(ग) पितृ-तर्पण— (सिपितृक इसका कुछ अंश करे) दिश्रणकी ओर मुँह कर अपसच्य होकर (जनेकको दाहिने कंधे और बार्षे हाथके नीचे करके) गमछेको भी दाहिने कंधेपर रखकर पितृ-तीर्थसे तीन-तीन जलाङ्गॉल दे। (सिपितृक जनेकको कंचल पहुँचेतक

हो हस्ती युग्मत. कृत्वा पूरवेद्दकाञ्चलिम् ।
 गाश्क्लमाश्रमुद्धत्व जलमध्ये जलं क्षियेत् ॥

<sup>(</sup>माधवीयमे यमस्मृ॰, आचारा॰, पृ॰ ३१)

<sup>-</sup> देवानृपोन् पितृगणान् स्वपिनॄश्र्यापि तर्पयेन् ॥ (अक्षवनर्तः )

ही रखे, बावें हाथके नीचे न करे) — 'प्राचीनावीती त्वाप्रकोष्टात्' (आचारत्ल)।

ॐ कव्यवाडनलादयः पितरस्तृष्यत्ताम् (३)।ॐ चतुर्दशयपा-स्तृप्यन्ताम् (३)। ॐ भूः पितरस्तृष्यन्ताम् (३)। ॐ भुवः पितरस्तृष्यन्ताम् (३)। ॐ खः पितरस्तृष्यन्ताम् (३)। ॐ भूभुवः खः पितरस्तृष्यन्ताम् (३)।

(इसके आगेका कृत्य जीवित पितृक न करे)

ॐ अमुक गोत्रा अस्मत्पिनृपितामहप्रपितामहास्तृप्यन्ताम् (३) । ॐअमुक गोत्रा अस्मन्मानृपितामहीप्रपितामहास्तृप्यन्ताम् (३) । ॐ अमुक गोत्रा अस्मन्मातामहप्रमातामहनृद्धप्रमातामहाःसपत्नी-कास्तृप्यन्ताम् (३) । ॐ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगत्तृप्यताम् (३) <sup>१</sup> ।

इसके बाद तटके पास आकर जलमें स्थित होकर<sup>े</sup> भूमिपर एक जलाञ्जलि दे, जिसका मन्त्र यह है —

अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम । भूमौ दत्तेन तोयेन तृष्ता यान्तु परां गतिम् ॥ \*

जलसे बाहर आकर निम्नलिखित मन्त्रसे दाहिनी और शिखाको पितृतीर्थ (अँगूठे और तर्जनीके मध्यभाग) से निचोड़े—

लतागुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोत्सृष्टैः शिखोदकैः॥

जलाञ्चलित्रयं दद्यादेतन् संक्षेपतर्पणम् ॥ , भगचारदर्गणः) २-ददं जलम्ब्रेनेव कार्यम् । (आचारतन)

२-इदं जलस्थेनेव कार्यम् । (आचारल) स्पन्त्ने कहा है कि गीले तस्वस पूर्विपर आवर जो जलाञ्चलि देता है। उसकी वह जलाञ्चलि मृत व्यक्तिको नहीं मिलती। फिर विजया होकर बंबारको केवल वस्त्रेके जलका ही संबंध्य रह जाता है—

जलाईदासाः स्थलगो यः प्रदद्याजलाञ्चलिम् । वस्त्रनिञ्च्योतनं प्रेता अपवार्य पिबन्ति ते ॥ (अपवार्य— अञ्चलि स्वक्ति हंमाद्रिः)

१ आन्नहास्तम्बपर्यन्ते जगनुष्यत्वितिकमान् ।

तर्पणके बादका कृत्य—अब उपवीती होकर (जनेऊको बायें कंधेपर और दाहिने हाथके नीचे कर) आचमन करे और बाहर एक अञ्जल यक्ष्माको दे<sup>९</sup>।

यन्यया दूषितं तोयं शारीरं मलसम्भवम् । तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम् ॥

(बिश्वामित्रस् १।८४)

जीवितपितृक वस्र निचोड़कर संध्या करने बैठे<sup>\*</sup>, कितु जिन्हें तर्पण करना है, वे अभी वस्त्रको न निचोड़ें, तर्पणके बाद निचोड़ें<sup>‡</sup>।

स्नानके बाद यदि दह न पोंछी जाय, जलको यों ही सूखने दिया जाय तो अधिक अच्छा है, क्योंकि सिरसे टपकनेवाले जलको देवता, मुखभागसे टपकनेवाले जलको पितर, बीचवाले भागसे टपकनेवाले जलको गन्धर्व और नीचेसे गिरनेवाले जलको सभी जन्तु पीते हैं<sup>3</sup>। यदि

१ स्नानाङ्गलर्पणं कृत्वा यक्ष्मणं जलमाहरेत् ।
 अन्यश्रा कुरुते यस्तु स्नानं नस्वाफलं भवेत् ॥

(शीनकः)

२ निष्पोड्य स्नानवस्त्रं तु पश्चात् संध्यां समाचेरेन् । अन्यथा कुरुते यस्तु स्नानं तस्याफलं भवेत् ॥ (मृद्धमन् आचारमयुष, पुर ३९)

स्नानार्थमुपगच्छन्त देवाः पितृष्योः सह ।
 बायुभूतास्तु गच्छन्ति तृषाताः सिललार्थिनः ।।
 निराशाः पितते यान्ति वस्त्रिनम्पीडने कृते ।
 तस्मान्त पीडयेद् वस्त्रमकृत्वा पितृतर्पणम् ।।

(पाराशर)

४-पिक्रन्ति शिरसो देवाः पिक्रन्ति पितते मुखात्। मध्यतः सर्वगन्धवां अधस्तात् सर्वजन्तवः॥ तस्मात् स्मातो न निर्मृज्यात् स्नानशाट्या न पाणिना। तिस्रः कोट्योऽर्धकोटी च यावन्यङ्गरहाणि वै। वसन्ति सर्वतीर्थानि तस्मान्न परिमार्जयेत्॥ (गोणिन) शक्ति न हो तो गीले अथवा धोये गमछेसे पोंछकर सूखा बस्न पहने<sup>8</sup>। गङ्गादि तीथोंमिं स्नान करनेपर शरीर न पोंछनेका विशेष ध्यान रखना चाहिये। अन्य स्थलोंपर कुछ क्षण रुककर गमछेसे शरीर पोंछ सकते हैं। स्नानके बाद गीले वस्त्रसे मल-पूत्र न करे<sup>8</sup>।

दूसरेके लिये स्नान—यदि कोई उदार व्यक्ति माता, पिता, गुरु, भाई, मित्र आदिके लिये स्नान करना चाहे तो शास्त्रोंमें इसकी भी व्यवस्था बतलायी गयी है। जिनके लिये स्नान किया जाता है, स्नानका आठवाँ भाग उसे मिलता है । जीवित व्यक्तियोंके लिये स्नानकी विधि भिन्न है और मृत व्यक्तियोंके लिये मिन्न। यहाँ दोनों विधियाँ लिखी जाती हैं।

- (क) जीवित व्यक्तिके लिये—जीवित व्यक्तिके नामका इस प्रकार (अद्य.... अपुक शर्मणः, (वर्मणः, गुप्तस्य, दासस्य) कृते...स्नानं करिष्यामि) संकल्प कर स्नान करे।
- (ख) मृत व्यक्तिके लिये—मृत व्यक्तिके लिये कुशमें गाँउ देकर, उस कुशमें उसका ध्यान कर नीचे लिखे मन्त्रको पढ़कर कुशको नहला दे—

कुशोऽसि कुशपुत्रोऽसि ब्रह्मणा निर्मितः स्वयम् । त्विय स्नाते स च स्नातो यस्येदं ग्रन्थिबन्धनम् ॥ इसके बाद ग्रन्थिका विसर्जन कर दे ।

(देवल)

स्नानं कृत्वार्द्वस्तस्तु विष्मूतं कुरुते यदि।
 प्राणाधामत्रयं कृत्वा पुनः स्नानेन शुद्ध्यिति॥
 (जार्नाल)

१ अङ्गानि शक्तो बखण पाणिना न च मार्जयेत्। धौताम्बरेण वा प्रोज्व्ह्य विभृयाच्छुष्कवाससी॥

<sup>3-</sup>मातरं पितरं वाधि भ्रातरं सुहदं गुरुम्। यमुद्दिश्य निम्पन्नेत अष्टमांशं लभेत सः॥ (अत्रिस्मृ॰ ५१)

## वस्त्रधारण-विधि

गीले वस्त्रको नदीके तटपर नीचेसे उतारना चाहिये, किंतु घरपर ऊपरसे<sup>१</sup>। उतारे वसको चौगुना (चौपत) कर निचोड़े। इसे बायों ओर रखकर जलसे बाहर दो बार आचमन करे<sup>र</sup> । निचोड़े हुए वस्त्रको कंधेपर रखना मना है ।

पूर्वदिशासे प्रारम्भ कर पश्चिमकी ओर या उत्तरसे दक्षिणको ओर वस्त्र फैलाना चाहिये। इसके विषरीत फैलानेस वस्त्र अशुद्ध हो जाता है और उसका फिरसे धोना आवश्यक हो जाता है रें। जलमें सूखे वस्त्रसे और स्थलमें गीले वस्त्रसे पूजा निषिद्ध हैं । वस्त्र जलमें न निचोड़े हैं।

घोती इस प्रकार पहननी चाहिये कि इसमें तीन कच्छ (लाँगे) लगाये जा सकें । एक लॉप पीछेकी ओर लगायी जाती है, दूसरी नाभिके पास और

(बंधायन)

(विधानपरिज्ञात)

१-ऊर्ध्वमुतारयेद् वस्त्रं गृहे यद्यां त्वधस्यजेत् । २ वस्त्रं चतुर्गुणीकृत्य निर्प्योड्य सद्दर्श तथा । वामप्रकोष्टे निक्षिप्य स्थलस्थो द्विराचमेत ॥ (जावानि) निष्पीद्धा धौतवस्त्रं च यदि स्कस्धे विनिक्षिपेत् । तदास्रं भवेत् कर्म पुनः स्नानं विशोधनम्॥ (भ्या) ४-प्रागप्रमुद्दगत्रं वा धौतं वस्त्रं प्रसारवेत्। पश्चिमार्थं दक्षिणार्थं पनः प्रक्षालनाच्छवि ॥ (शालातप) ५ आईवासा जले क्यांत् तर्पणाचमनं जपम्। शुष्कवासाः स्थले कुर्यात् तर्पणाचयनं जपम् ॥ (अयंत्र) ध्यातच्य - यदि सुखा बस्च उपलब्ध न ही सकतो पीले बस्तको निचोड्कर मात बार हवागे फटकार लेनसे उसे सुक्षेत्री तरह व्यवज्ञामी लाया जे अकता है 'सप्तव्यसहर्ग चार्ड शुष्कवल् प्रतिपादयेत् ।' (स्पृतिग्नावर्ला) ६-अधौते....धौतं च पर्वेद्यधीतमेव च । अप्स् यन्पीडितं वस्त्र तत् त्याच्यं सर्वश्रा बुधैः ॥

तीसरी इसमे बायों ओर<sup>1</sup>। उत्तरीय (चादर या गमछा) अवश्य धारण करे<sup>8</sup>।

#### आसन

कुश, कम्बल, मृगचर्म, लाघचर्म और रेशमका आसन जपादिके लिये विहित है । बाँस, मिट्टी, फ्यर, तृष, पत्ते, गोबर, पताश, पीपल और जिसमें लोहेकी कील लगी हो, ऐसे यासनपर न बैट । पुत्रवान् गृहस्थ तो मृगचर्मपर भी न बैठे ।

## शिखा-बन्धन

म्नान, टान, जप, होम, संध्या और देवार्चन कर्ममं बिना शिखा वॉध एभी कर्म नहीं करना चाहिये, जैसा कि करा है

स्नाने दाने जघे होमे संध्यायां देवतार्चने। शिखायस्थिं विना कर्म न कुर्यात् वै कदाचन॥ शिखा बाँधनेका मन्त्र यह है—

चिद्रूपिणि ! महामाये ! दिव्यतेज:समन्विते ! तिष्ठ देवि ! शिखामध्ये तेजोवृद्धिं कुरुष्व मे ॥

<sup>&#</sup>x27; वामकुक्षी स नाभी स पृष्ठे वैव बशाक्रमम् । विकच्छेन समायुक्ता हिजाइमी मुनिहन्यते ॥ (याउनिल्मा) र नित्यमुनरं वासः धार्यम् । (धर्मप्रधन) कौशियं कम्बलं सैव अजिनं पष्टमिव स । दारुकं तालपत्रं वा आसनं पिकल्पयेत् ॥ ' वंशासने तु दारिद्रं पापाणे व्याधिरेव स । धरण्यां तु भवेद् दु:खं दीभांग्यं छिद्रद्गको । गृणे धनयशोहानिः पल्लवे चिक्तविश्रमः ॥ (याग) गंशाकृन्युन्यर्थ भिन्नं तथा पालाशिप्यलम् । शोहबद्धं सदैवाकं वजीयदासनं बुधः॥ (प्रभेगः) प्रमुक्तमे वर्जयेदासनं बुधः॥ (प्रभेगः)

उपर्युक्त मन्त्रसे अथवा गायत्री मन्त्रसे शिखा बाँध लेनी चाहिये । शिखा न हो तो उसके स्थानपर कुशा रख लेनेका विधान है ।

# यज्ञोपवीत-धारण करनेकी आवश्यकता

उपनयनके समय पिता तथा आचार्यद्वारा त्रैवर्णिक बटुओंको जो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ—तीनो आश्रमोंमें उसे अनिवार्यतः अखण्डरूपमें धारण किये रहनेका शास्त्रोंका आदेश है। किंतु धारण किया हुआ यज्ञोपवीत अवस्था-विशेषमें बदलकर नवीन यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है

यज्ञोपवीत कब बदलें ? —यदि यज्ञोपवीत कंधेसे सरककर बाये हाथके नीचे आ जाय, गिर जाय<sup>2</sup> कोई भागा<sup>2</sup> टूट जाय, शौच आदिके समय कानपर डालना भूल जाय<sup>3</sup> और अस्पृश्यसे स्पर्श हो जाय तो नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये<sup>8</sup>। गृहस्थ और वानप्रस्थ- आश्रमवालेको दो यज्ञोपवीत पहनना आवश्यक है<sup>8</sup>। ब्रह्मचारी एक जनेऊ पहन सकता है<sup>8</sup>। चादर और गमछेके लिये एक यज्ञोपवीत और धारण करे। चार महीने ब्रीतनेपर नया

(आचार्दु, पू॰ २४५)

४ वितिकाष्ठं चितेर्धूमं घण्डालं च रजस्वलाम् । शवं च सृतिकां स्पृष्ट्वा सचैलो जलमाविशेत् ॥ त्यजेत् वस्त्रं च सूत्रं च ..., ॥ (आचरिन्दु, पृ॰ २४६ में आश्वलायन)

५ यज्ञोपवीते दे धार्ये श्रीते स्मातें च कर्मीण । तृतीयमुज्ञतीयार्थे वस्त्राभावे तदिष्यते ॥

(विश्वामित्र)

६ उपवीतं वटोरेकं हे तथेतरयोः स्मृते।

(देवल)

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वामहस्ते व्यतीते तु तत् त्यक्त्वा धारयेत् नवम् ।

२ पतितं त्रृटितं वापि ब्रह्मसूत्रं यदा भवेत्। नृतनं धारयेद्विष्ठः स्नात्वा संकल्पपूर्वकम्॥

मलपूत्रे त्यजेद् विप्रो विस्मृत्यैवोपवीतधृक् ।
 उपवीतं तदुत्पृज्य दध्यादन्यन्तव तदा ।।

यज्ञोपवीत पहन ले<sup>8</sup>। इसी तरह उपाकर्ममें, जननाशौच और मरणाशौचमें, श्राद्धमें, यज्ञ आदिमें, चन्द्रग्रहण एवं सूर्यग्रहणके उपरान्त भी नये यज्ञोपवीतोंका धारण करना अपेक्षित है<sup>8</sup>। यज्ञोपवीत कमरतक रहे<sup>8</sup>।

जैसे पत्थर ही भगवान् नहीं होता, प्रत्युत मन्त्रींसे भगवान्को उसमें प्रतिष्ठित किया जाता है, वैसे ही यज्ञोपनीत धागामात्र नहीं होता। प्रत्युत निर्माणके समयसे ही यज्ञोपनीतमें संस्कारोका आधान होने लगता है। बन जानेपर इसको प्रन्थियोमें और नवों तन्तुओंमें ओंकार, अग्नि आदि भिन्न-भिन्न देवताओंके आवाहन आदि कर्म होते हैं । तोग सुविधाके लिये एक वर्षके लिये श्रावणीमें यज्ञोपवीतको अभिमन्त्रित कर रख लेते हैं और आवश्यकता पड़नेपर धारणविधिसे इसे पहन लेते हैं। यदि श्रावणीका यज्ञोपवीत न हो तो निम्मलिखित विधिसे उसे संस्कृत कर लें।

यज्ञोपवीत-संस्कार एवं धारणकी विधि

यज्ञोपवीतमें देवताओंके आवाहनकी विधि—यज्ञोपवीतको गलाश आदिके पतेपर रखकर जलसे प्रक्षालित करे, फिर निम्नलिखित एक-एक मन्त्र पढ़कर चावल अथवा एक-एक फूलको यज्ञोपवीतपर छोड़ता जाय—

(क्योतिपार्णव)

श्वारणाद् ब्रह्मसूत्रस्य गते मासचतुष्टये ।
 त्यवस्या तान्यपि जीणाँनि नवान्यन्यानि धारयेत् ॥
 (भौभित आचारभृषण, पुः ५५)

उपाकर्मणि चोत्सर्गे सूतकद्वितये तथा।
 श्राद्धकर्मणि यज्ञादौ शिशासूर्यप्रहेऽपि च ॥
 नवयज्ञोपवीतानि धृत्वा जीर्णानि च त्यवेत्।।

३ आकटेस्त्रप्रमाणं स्यात्।

४-ऑकसम्बी तथा सर्पान् सोमपितृश्जापतीन्। वायुं सूर्यं च विश्वांश्च देवान् नवस् तन्तुषु ॥

यदि श्रावणी-पूजनमें यज्ञीषवीतको अभिमन्त्रित कर लिया गया हो तो पुनः संस्कारकी आवश्यकता नहीं है, केवल भारण-विधिसे भारण कर लेना चाहिये।

प्रथमतन्तौ ॐ ओंकारमावाहयामि । द्वितीयतन्तौ ॐ अग्नि-मावाहयामि । वृतीयतन्तौ ॐ सर्पानावाहयामि । चतुर्थतन्तौ ॐ सोममावाहयामि । पञ्चमतन्तौ ॐ पितृनावाहयामि । षण्ठतन्तौ ॐ प्रजापतिमावाहयामि । सप्तमतन्तौ ॐ अनिलमावाहयामि । अष्टमतन्तौ ॐ सूर्यमावाहयामि । नवमतन्तौ ॐ विश्वान् देवानावाहयामि । प्रथमप्रन्थौ ॐ प्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाह-यामि । द्वितीयग्रन्थौ ॐ विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि । तृतीयग्रन्थौ ॐ हदाय नमः, हदमावाहयामि ।

इसके बाद 'प्रणवाद्यावाहितदेवताश्यो नमः'—इस मन्त्रसे 'यथास्थानं न्यसामि' कहकर उन-उन तन्तुओंगे न्यास कर चन्दन आदिमे पूजा करे। फिर जनेऊको दम बार गायत्रीसे अभिमन्त्रित करे।

यज्ञोपवीत-धारण-विधि—इसके बाद नृतन यज्ञोपवीत धारणका सकल्पकर निम्नलिग्वित विनियोग पढ़कर जल गिराये। फिर मन्त्र पढ़कर एक जनेक पहने, इसके बाद आचमन करे। फिर दूसरा यज्ञोपत्रीत धारण करे। एक एक कर यज्ञोपवीत पहनना चाहिये<sup>8</sup>।

विनियोग—ॐ यज्ञोपवीतिमिति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषिः, लिङ्गोक्ता देवताः, त्रिष्टुप् छन्दः, यज्ञोपवीतधारणे विनियोगः।

निम्निलिखित मन्त्रसे जनेऊ पहने

ॐ यज्ञोपवीतं परमं पित्रत्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् । आयुष्यमय्यं प्रतिमुञ्ज शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ ॐ यज्ञोपवीतमस्ति यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनद्वापि । जीर्ण यज्ञोपवीतका त्याग—इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र पहकरं प्राने जनेकको कण्ठी-जैसा बनाकर सिर्धासे पीठकी ओर

१-चज्ञोषवीतमैकैकः प्रतिमन्त्रणं धारयेत् । आचम्य प्रतिसकल्यं धारयेत्रानुम्बवीत् । (परास्य आचम्बुस्कः प्रन्थः)

२ पन्त्रेण धारणे कार्य मन्त्रेण च विसर्जनम् । कर्तव्यं च सदा सदिवनंत्र कार्या विचारणा ॥ (मन्),

निकालकर उसे जलमें प्रवाहित कर दे

एताविद्दनपर्यन्तं ब्रह्म त्वं धारितं मया। जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम्॥

इसके बाद यथाशिक्त गायत्री-मन्त्रका जप करे और आगेका वाक्य बोलकर भगवान्को अर्पित कर दें के क तत्सन् श्रीब्रह्मार्पणमस्तु । फिर हाथ जोड़कर भगवान्का स्मरण करे ।

#### तिलक-धारण-प्रकार

गङ्गा, भृत्तिका या गोपी-चन्दनसे ऊर्ध्वपुण्ड्र, भस्मसे त्रिपुण्ड् और श्रीखण्डचन्दनसे दोनों प्रकारका तिलक कर सकते हैं। किंत् उत्सवकी रात्रिमें सर्वाङ्गमें चन्दन लगाना चाहियें।

भस्मादि-तिलक-विधि—तिलकके बिना सत्कर्म सफल नहीं हो पाते<sup>2</sup>। तिलक बैठकर लगाना चाहिये। अपने-अपने आचारके अनुसार मिट्टी, चन्दन और भस्म इनमेंसे किसीके द्वारा तिलक लगाना चाहिये<sup>3</sup>। कितु भगवान्पर चढ़ानेसे बचे हुए चन्दनको हो लगाना चाहिये। अपने लिये न घिसे। अंगूठेसे नीचेसे ऊपरकी ओर ऊर्ध्वपुण्डू लगाकर तब त्रिप्ण्डु लगाना चाहिये<sup>3</sup>। दोपहरसे पहले जल मिलाकर भस्म लगाना

(त्रक्षेणपरिजात)

(ब्रह्माण्डप्राण)

त्रध्वपुण्ड्रं मृदा कुर्याद् भस्मना तु त्रिपुण्ड्रकम् ।
 अभ्यक्षेत्रस्य चन्दनेनैय अभ्यङ्गोत्सवरात्रिषु ॥

<sup>्</sup> ललाटे तिलकं कृत्वा संध्याकर्म समाचरेत्। अकृत्वा भालतिलकं तस्य कर्म निरर्थकम् ॥

 <sup>(</sup>क) मृतिका चन्दर्न चैव भस्म तीयं चतुर्थकम् ।
 एभिद्रैव्यैर्यश्राकालमूर्ध्वपुष्ट्रं समाचरेत् ॥

<sup>(</sup>ख़) यहाँ केवल भस्म-धारण विधि दी गयी है, अन्य लोगोंको भी अपने-अपने सम्प्रदाय एवं आचारके अनुसार तिलक भारण करना चाहिय

४ संत्यं शाँचं जपो होमस्तीर्थं देवादिपूजनम् । तस्य व्यर्थमिदं सर्वं यस्त्रिपूण्डं न धारयेत्।।

चाहिये। दोपरुरके बाद जल न मिलावे<sup>†</sup>। मध्याह्नमें चन्दन मिलाकर और शामको सूखा ही भरम लगाना चाहिये<sup>†</sup>। जलसे भी तिलक लगाया जाता है।

अँगूठेसे ऊर्ध्वपुण्डू करनेके बाद मध्यमा और अनामिकासे बायीं ओरसे प्रारम्भ कर दाहिनी ओर भस्म लगावे। इसके बाद अँगूठेसे दाहिनी ओरसे प्रारम्भ कर बायीं ओर लगावें। इस प्रकार तीन रेखाएँ खिंच जाती हैं। तीनों अँगुलियोंके मध्यका स्थान रिक्त रखें। नेत्र रेखाओंकी सीमा है, अर्थात् बायें नेत्रसे दाहिने नेत्रतक ही भस्मकी रेखाएँ हों। इससे अधिक लम्बी और छोटी होना भी हानिकर है। इस प्रकार रेखाओंकी लम्बाई छः अंगुल होती है। यह विधि ब्राह्मणोंके लिये हैं। श्रित्रयोंको चार अंगुल, वैश्योको दो अंगुल और श्रूहोंको एक ही अंगुल लगाना चाहिये।

(क) भस्मका अभिमन्त्रण—भस्म लगानेसे पहले भस्मको अभिमन्त्रित कर लेना चाहिये। भस्मको बार्यी हथेलीपर रखकर जलादि मिलाकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़े —

ॐ अग्निरिति भस्म । ॐ वायुरिति भस्म । ॐ जलमिति भस्म । ॐ स्थलमिति भस्म । ॐ व्योमेति भस्म । ॐ सर्वं ह वा इदं भस्म । ॐ मन एतानि चक्षुंषि भस्मानीति ।

१-मध्याहात् प्राक् जलाक्तं तु परतो जलवर्जितम्। तर्जन्यनामिकाङ्गुर्छीस्त्रपुण्ड्रं तु समाचरेत्॥ (देवीनागका)

र-प्रातः ससितिलं भस्म मध्याहे गन्यमिश्रितम्। सायाहे निर्जलं भस्म एवं भस्म विलेपयेत्।।

३ मध्यमानामिकाङ्गुर्छरन्त्नोमविलोमतः । (दे भाः ११।९४४३) अतिस्वल्पमनायस्यमतिदीर्घ तपःक्षयम् ॥

(देवीमागवत) ४ निरन्तरालं यः कुर्यान् त्रिपुण्डु स नराधमः। (पचपुराण)

५ मैत्रयुग्पप्रमाणेन भाले दीप्तं त्रिपुण्ड्रकम्। (देशा ११।१५।२३)

(ख) भस्म लगानेका मन्त्र—इसके बाद 'ॐ नमः शिवाय'' मन्त्र बोलते हुए ललाट, ग्रीवा, भुजाओं और हृदयमें भस्म लगाये। अथवा निम्नलिखित भिन्न भिन्न मन्त्र बोलते हुए भिन्न भिन्न स्थानोंमें भस्म लगाये—

ॐ त्र्यायुषं जमदग्नेरिति ललाटे। ॐ कश्यपस्य त्र्यायुष-मिति ग्रीवायाम्। ॐ यद्देवेषु त्र्यायुषिमिति भुजायाम्। ॐ तन्नो अस्तु त्र्यायुषिमिति हृदये।

पवित्रीधारण

स्नान, संध्योपासन, पूजन, जप, होम, वेदाध्ययन और पितृकर्ममें पिवित्री धारण करना आवश्यक हैं। यह कुशासे बनायी जाती है। सोनेकी अंगूठी भी पिवित्रीके काममें आती है। इसकी महत्ता कुशकी पिवित्रीसे अधिक हैं। पिवित्री पहनकर आचमन करनेमात्रसे 'कुश' जूठा नहीं होता । अतः आचमनके पश्चात् इसका त्याग भी नहीं होता। हाँ, पिवित्री पहनकर यदि मोजन कर लिया जाय, तो वह जूठी हो जाती है और उसका त्याग अपेक्षित हैं। दो कुशोंसे बनायी हुई पिवित्री दाहिने हाथकी अनामिकाके मूल भागमें

१-त्र्यम्बकेन च मन्त्रेण सतारेण शिवेन वा। पञ्चाक्षरेण मन्त्रेण प्रणयेन युतेन च॥

(क्रियासार)

२ स्नाने होये जपे दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि । करौ सदभौं कुर्वीत तथा संध्याभिवादने ॥

(सृत्यत्तर)

अन्यान्यपि पवित्राणि कुशदूर्वात्मकानि च ।
 हेमात्मकपवित्रस्य कलां नाहीनि षोडशीम् ॥

(हमादि)

सोनेको अँगूछीको मात्रा पहननेवालको इच्छापर निर्भर है — **'यथेव्देन सुवर्णन** कार**येदङ्गलीयकम् ।'** (शान्तिकमलाकर)

४ ५ सर्पावत्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम् । नोच्छिष्टं तत् पवित्रं तु भुक्तोच्छिष्टं तु वर्जयेत् ॥

(मार्कपडेय)

तथा तीन कुशोंसे बनायी गयी पवित्री बायों अनामिकाके मूलमें 'ॐ मूर्भुवः स्वः <sup>१</sup>' मन्त्र पढ़कर धारण करे । दोनों पवित्रियाँ देवकर्म, ऋषिकर्म तथा पितृकर्ममें उपयोगी हैं<sup>3</sup>।

इन दोनों पवित्रियोंको प्रतिदिन बदलना आवश्यक नहीं है। स्नान, संध्योपासनादिके पश्चात् यदि इन्हें पवित्र स्थानमें रख दिया जाय तो दूसरे कामोंमें बार बार धारण किया जा सकता है । जूठी हो या श्राद्ध किया जाय, तब इन्हें त्याग देना चाहिये। उस समय इनकी गाँठोंका खोलना आवश्यक हो जाता है । यज्ञोपवीतकी भाँति इन्हें भी शुद्ध स्थानमें छोड़ना चाहिये। जलमें छोड़ दे या शुद्ध भूमिको खोदकर 'ॐ' कहकर मिट्टीसे दबा दे ।

पवित्रीके अतिरिक्त अन्य कुशोंका जो किसी कर्ममें आ चुके हैं, अन्य कर्मोंमें प्रयोग निषिद्ध है। इसलिये प्रतिदिन नया नया कुश उखाड़कर

१ मन्त्रं विना धृतं यत् तत् पवित्रमफलं भवेत् । तस्मात् पवित्रे मन्त्राभ्यां धारयेदभिमन्त्र्य च ॥ 'पवित्रं ते तु'....इत्यादि मन्त्रद्वितयमस्य तु । प्रणव्यत्त्वस्य मन्त्रः स्यात् समस्तव्याहतिस्तु च ॥

(ब्रह्मप्राण)

२ समूलायो विगर्भी तु कुशौ ह्रौ दक्षिणे करे। सब्दे चैव तथा त्रीन् वै विभूयात् सर्वकर्मसु॥

(इक्ट्रांग्यपरिशिष्ट)

- कर्माने पुनरादाय पवित्रद्वितयं द्वित. ।
   शुचौ देशे विनिक्षिप्य द्वादेतत् पुनः पुनः ॥
- ४ यद्युक्तिष्टमपहतं पवित्रं विहितं भवेत्। तदेत्र ग्रन्थिमुत्सून्य त्यजेदितस्था नहि॥

(भारद्वीक)

५ तस्मिन् क्षीणे क्षिपेत् तोये बह्नौ वा यहसूत्रवत् । भूमि खास्वा तथा शुद्धां मृद्धिस्तारेण पूरधेत् ॥

(आश्वलायन)

उनका उपयोग करें। यदि ऐसा सम्भव न हो तो अमावास्थाको कुशोत्पाटन करे। अमावास्थाका उखाड़ा कुश एक मासतक चल सकता हैं। यदि भाद्रमासकी अमावास्थाको कुश उखाड़ा जाय तो वह एक वर्षतक चलता है।

(क) कुशोत्पाटन-विधि—स्नानके बाद सफेद वस्त्र पहनकर पातःकाल कुशको उखाइना चाहिये। उखाइते समय मुँह उत्तरकी ओर या पूरबकी ओर रहे। पहले 'ॐ' कहकर कुशका स्पर्श करे और फिर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर प्रार्थना करे—

# विरञ्चिना सहोत्पन्न परमेष्ठिनिसर्जन । नुद सर्वाणि पापानि दर्भ ! स्वस्तिकरो भव ॥

कुशको एक ही इाटकेमे उग्बाइना होता है। अतः पहले खनती या खुरपी आदिसे उसकी जड़को हीला कर ले, फिर पितृतीर्थ चित्र-पृ मं॰-४४ से 'हुँ फट्' कहकर उखाड़ ले<sup>3</sup>।

(ख) ग्रहण करने योग्य कुश—जिसका अग्रमाग कटा न हो, जो जला न हो, जो मार्गम या गदी जगहपर न हो और जो गर्भित न हो, वह कुश ग्रहण करने योग्य है।

# हाथोंमें तीर्थ

शास्त्रींम दोनों हाथोंमें भी कुछ देवादितीश्रांकि स्थान बताये गये हैं। एरो अंगुलियोंके अग्रभागमें देवतीर्थ, तर्जनी अंगुलीके मूलभागमे

अहत्यक्रमि कर्मार्थ कुशान्त्रेदः प्रशस्यते ।
 कुशा धुना थे पूर्वत्र योग्याः स्युनंतरत्र ते ।

(आदियः) (अधिम)

(मह्मानस्)

- पासि मास्महता दर्भास्ततन्मास्यव चाद्ता. ।

(सान्यर्थराप्त)

(क) हुँ फदकारेण मन्त्रेण सक्वित्वा समुद्धान्।

मूर्व तु शिर्धाथलीकृत्य खनित्रण विचक्षणः।
 आदद्यात् पितृनीधैन हुँ फुट् हुँ फट् सकृत् सकृत् ।

'पितृतीर्थ', कनिष्ठिकाके मूलभागमें 'प्रजापतितीर्थ' और अँगुठेके देवतीर्थ प्रवासीर्थं प्रवासीर्थं मान जाना



प्रजापिततीर्थं और अंगूठकं मूलभागमें 'ब्रह्मतीर्थं' माना जाता है। इसी तरह दाहिने हाथकं बीचमें 'अग्नितीर्थं' और बायें हाथकं बीचमें 'सोमतीर्थं' एवं अगुलियोंकं सभी पोरों और संधियोंमें 'ऋषितीर्थं' है। देवताओंको तर्पणमें जलाइलि 'देवतीर्थं'से, ऋषियोंको प्रजापित (काय) तीर्थसे और पितरोंको 'पितृतीर्थं'से देनेका विधान है। '

जप तीन प्रकारका होता है — वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जप धीरे धीरे बोलकर होता है। उपांशु जप इस प्रकार किया जाता है, जिससे दूसरा न सुन सके। मानसिक जपमें जीभ और ओष्ठ नहीं हिलते। तीनों जपोंमें पहलेकी अपेक्षा दूसरा और दूसरेकी अपेक्षा तीसरा प्रकार श्रेष्ठ हैं।

(अग्निषु॰ ७२ । ३२-३३)

१ पैत्र्यं मूले प्रदेशिन्याः कनिष्ठायाः प्रजापतेः । ब्राह्म्यमङ्गुष्ठमूलस्ये तीर्थं दैवं करायतः ॥ सञ्चपाणितले बह्नेस्तीर्थं सोमस्य व्यमतः । ऋषीणा सु समग्रेषु अङ्गृलीपर्वसन्धिषु ॥

२-बाबिकञ्च उपांशुञ्च भानसस्त्रिविधः स्पृतः। त्रयाणां जपयज्ञानां श्रेयान् स्यादुत्तरोत्तरम्॥ (नृसिंहप्राण)

प्रातःकाल दोनों हाथोंकों उत्तान कर, सायंकाल नीचेकी ओर करके और मध्याह्रमें सीधा करके जप करना चाहिये । प्रातःकाल हाथको नाधिक पास, मध्याह्रमें हृदयके समीप और सायकाल मृंहके समानान्तरमें रखे । जपकी गणना चन्दन, अक्षत, पुष्प, धान्य, हाथके पोर और मिट्टीसे न करे । जपकी गणनाके लिये लाख, कुश, सिन्दूर और सूखे गोबरको मिलाकर गोलियाँ बना ले जप करते समय दाहिने हाथको जपमालीमें डाल ले अथवा कपड़ेसे हक लेना आवश्यक होता है , किंतु कपड़ा गीला न हो । यदि सूखा वस्त्र न मिल सके तो सात बार उसे हवामें फटकार ले तो वह सूखा-जैसा मान लिया जाता है। जपके लिये मालाको अनामिका अंगुलीपर रखकर अंगूठेसे स्पर्श करते हुए मध्यमा अंगुलीसे फेरना चाहिये। सुमेरका उल्लङ्घन न करे । तर्जनी न लगावे। सुमेरके पाससे मालाको घुमाकर दूसरी बार जपे। जप करते समय हिलना, डोलना, बोलना निविद्ध

र हस्ती नाभिसमी कृत्वा प्रात.संध्याजपं चरेन्। इसमी तु करी मध्ये साथं मुखसमी करी।।

(सहस्रकार)

नाक्षतैर्हिसपर्वेद्वी न धान्यैर्न च पुष्पकैः ।
 न चन्द्रमैर्मिकका जपसंख्यां तु कारयेत्।।

(बामल)

र बस्राणाच्छाद्य नु कर दक्षिण यः सदा जपेत्। तस्य तत् सफलं जप्यं तद्धीनमफलं स्मृतम्॥

(ब्ह्यम्)

आच्छाद्यार्द्रेण वस्त्रेण करं यस्तु जमेद् यदि ।
 निष्कलः स्याज्ञपस्तस्य देवना न प्रसीदिनि ॥

(स्पृत्यन्तर)

(आचारभूषण)

१ कृत्वोत्तामौ करो प्रातः साय चाधीमुखौ ततः । मध्ये सम्मुखहस्ताभ्यां जप ध्वमुदाहतः ॥ (शौनकः है। भार ११ । १८)

<sup>·</sup> तदपि पूर्वपरिधानीयवत् सप्तवारमवधूनिनं चेन्न दोषावहम्

मेरौ तु लङ्किते देवि न मन्त्रफलभाग्भवेत्।

है। यदि जप करते समय बोल दिया जाय तो भगवान्का स्मरण कर फिरसे जप करना चाहिये ।

यदि माला गिर जाय तो एक सौ आठ बार जप करे । यदि माला पैरपर

गिर जाय तो इसे धोकर दुगुना जप करे ै।

(क) स्थान-भेदसे जपकी श्रेष्ठताका तारतम्य—घरमे जप वास्त्रेसे एक गृता, गोशालापें सौ गुना, पुण्यपय वन या वाटिका तथा तीर्थमें हजार गुना, पर्वतपर दस हजार गुना, नदी-तटपर लाख गुना, देवालयमें करोड़ गुना तथा शियत्विद्गके निकट अनन्त गुना पुण्य प्राप्त होता है—

गृहे चैकगुणः प्रोक्तः गोष्ठे शतगुणः समृतः। पुण्यार्ण्ये तथा तीर्थे सहस्रगुणमुच्यते ।। अयुतः पर्वते पुण्यं नद्यां लक्षगुणो जपः। कोर्टिंबालचे प्राप्ते अनत्तं शिवसंनिधौ ॥ (ख) माला-बन्द्रमा—निम्नलिखत मन्त्रसे मालकी बन्दना

नांग्

🕉 मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणी। चतुर्वर्गस्त्वीय न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ ॐ अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे । जपकाले च सिन्ह्यर्थं प्रसीद मम सिन्ह्ये।। देवमन्त्रकी करमाला

अङ्गल्यमे च यजापां यजापां मेरुलङ्घनात्। पर्वसन्धिषु यज्जप्तं तत्सर्वं निष्फलं भवेत्।।

अंग्लियोंके अप्रभाग तथा पर्वकी रेखाओंपर और सुमेरुका उल्लङ्घन कर किया हुआ जप निष्फल होता है।

यस्मिन् स्थाने जपं कुर्याद्धरेच्छक्रो न तत्फलम्। तन्मृदा लक्ष्म कुवींत ललाटे तिलकाकृतिम्।।

१ प्रमादात् पतिते सूत्रे जपेदण्टोत्तरं शतम्। पादयोः पतिते तस्पिन् प्रश्नाल्य द्विगुणं जपंत् ॥

जिस स्थानपर जप किया जाता है, उस स्थानकी मृत्तिका जपके अनन्तर मस्तकपर लगाये अन्यथा उस जपका फल इन्द्र ले लेते हैं।



(शक्ति-मन्त्रकी करमाला संध्याके प्रकरणमें देखें)

ऊपरके चित्र-सं॰ १ के अनुसार अङ्क १ से आरम्भ कर १० अङ्कतक अंगूटमें जप करनेसे एक करमाला होती है। इसी प्रकार दस करमाला जप ंच्के चित्र संख्या २ के अनुसार १ अङ्करों आरम्भ करके ८ अङ्कतक जप गमेसे १०८ संख्याकी माला होती है।

अनामिकाके मध्यत्राले पर्वसे आरम्भकर क्रमशः पाँचों अँगुलिखोंके अग पर्वपर (अँगृठेको घुमावे) और मध्यमा अङ्गुलिके मूलमें जो दो पर्व अनुसार अनुसार अनुसार अगाला है, जिसका वर्णन ऊपरके चित्रमें भी दिखाया गया है। आरभ्यानामिकामध्यं पर्वाण्युवतान्यनुक्रमात्। तर्जनीमृलपर्यन्तं जपेद् दशसु पर्वसु॥ मध्यमाङ्गुलिमृले तु यत्पर्व द्वितयं भवेत्। तद् वै मेरुं विजानीयाज्ञपे तं नातिलङ्घयेत्॥



# संध्या-प्रकरण

संध्याका समय—सूर्योदयसे पूर्व जब कि आकाशमें तारे भरे हुए हों, उस समयकी संध्या उत्तम मानी गयी है। ताराओंके छिपनेसे सूर्योदयतक मध्यम और सूर्योदयके बादकी संध्या अधम होती हैं।

सायंकालकी संध्या सूर्यके रहते कर ली जाय तो उत्तम, सूर्यास्तके बाद और तारोंके निकलनेके पूर्व मध्यम और तारा निकलनेके बाद अधम मानी गयी है<sup>8</sup>।

## संध्याकी आवश्यकता

नियमपूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं, वे पापरहित होकर सनातन ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं—

> संध्यामुणसते ये तु सततं संशितव्रताः। विध्तपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनम्॥

> > (अति)

इस पृथ्वीपर जितने भी खकर्मरहित द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) हैं, उनको पवित्र करनेके लिये ब्रह्माने संध्याकी उत्पत्ति की हैं रात या दिनमें जो भी अज्ञानवश विकर्म हो जायँ, वे त्रिकाल-संध्या करनेसे नष्ट हो जाते हैं—

१ उत्तमा लारकोपेता मध्यमा लुप्तनास्का । अधमा सूर्वसहिता प्रातः संख्या त्रिधा सृता ।। (धर्मसम, विश्वामित्रम्म-१ । २२ देवीभा॰ ११ । १६ । ४)

२ उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा लुप्तसूर्यका । अधमा तारकोषेता साथे संध्या त्रिधा सृता (। (धर्मसार, विरुवामित्रस्प १ । २४)

यावन्तोऽस्यां पृथिव्यां हि विकर्मस्थास्तु वै द्विजाः । तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयम्भुवा ॥ निशायां वा दिवा वापि यदज्ञानकृतं भवेत् । त्रैकाल्यसंध्याकरणात् तत्सर्वं विप्रणष्ट्यति ॥

(भाग्नसंस्वयस्मृ॰ प्रांगिश्चित्राध्याय ३०७)

# संध्या न करनेसे दोष

जिसने संध्याका ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्याकी उपासना नहीं की, वह (द्विज) जीवित रहते शूद-सम रहता है और मृत्युके बाद कृते आदिकी योनिको प्राप्त करता है

संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता। जीवमानो भवेच्छूद्रो मृतः एवा चाभिजायते॥

(के भाग ११ १६ १७)

आहाण, क्षत्रिय, वैश्य आदि संध्या नहीं करें, तो वे अपवित्र हैं और उन्हें किसी पुण्यकर्मके करनेका फल प्राप्त नहीं होता ।

संध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु। यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्॥

(दक्षस्मः २ । २७)

## संध्या-कालकी व्याख्या

सूर्य और तारोंसे रहित दिन-रातकी संधिको तत्त्वदर्शी मुनियोने संध्याकाल माना है—

> अहोरात्रस्य या संधिः सूर्यनक्षत्रवर्जिता। सातु संध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः॥

> > (आचारभूपण ८९)

# संध्यास्तुति

ब्राह्मणरूपी वृक्षका मूल संध्या है, चारों वेद चार शाखाएँ हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं। अतः मूलकी रक्षा यलसे करनी चाहिये। मूलके छिन्न हो जानेपर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं रह सकते हैं — विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या वेदाः शाखा धर्मकर्माणि पत्रम्। तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा ॥ (४वीभा-११ ।१६ ।६)

समयपर की गयी संध्या इच्छानुसार फल देती है और बिना समयकी की गयी सध्या बन्ध्या स्त्रीके समान होती है —

> स्वकाले सेविता संध्या नित्यं कामदुघा भवेत्। अकाले सेविता सा च संध्या वस्था वधूरिव ॥

> > (मित्रकल्य)

प्रातःकालमें तारोके रहते हुए, मध्याहकालमें जब सूर्य आकाशके मध्यमें हों, सायकालमें सूर्यास्तके पहले ही इस तरह तीन प्रकारकी सध्या करनी चाहिये—

> प्रातः संध्यां सनक्षत्रां मध्याह्ने मध्यभास्कराम् ॥ ससूर्यां पश्चिमां संध्यां तिस्नः संध्या उपासते ।

> > (दे॰ भा॰ ११।१६।२-३)

सायंकालमें पश्चिमकी तरफ मृख करके जबतक तारोंका उदय न हो और प्रातःकालमें पूर्वकी ओर मुख करके जबतक सूर्यका दर्शन न हो, तबतक जप करता रहे—

> जपन्नासीत सावित्रीम्प्रत्यगातास्कोदयात् ॥ संध्यां प्राक् प्रातरेवं हि तिष्ठेदासूर्यदर्शनात् ।

> > (बान्सन २।२४-२५)

गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्रीके आदिमें 'ॐ'का उच्चारण करके जप करें, और अन्तमें 'ॐ'का उच्चारण न करें, क्योंकि ऐसा करनेसे सिद्धि नहीं होती है—

> गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत्। अन्ते यः प्रणवं कुर्यान्नासौ सिद्धिमवाप्नुयात्॥

> > (याज्ञवल्क्यस्पृः, आचाराध्याम २४-२५ वालम्भडी)

जपके आदिमें चौंसठ कलायुक्त विद्याओं तथा सम्पूर्ण ऐश्वर्योंका अद्धिदायक 'गायत्री-हदय' का तथा अन्तमें 'गायत्री-कवच' का पाठ है। (यह नित्य-संध्यामें आवश्यक नहीं है, करे तो अच्छा है) —

चतुष्पष्टिकला विद्या सकलैश्वर्यसिद्धिदा। जपारम्भे च हृदयं जपान्ते कवचं पठेत्॥

घरमें संध्या-वन्दन करनेसे एक, गोस्थानमें सौ, नदी-किनारे लाख ।था शिवके समीपमें अनन्त गुना फल होता है—

> गृहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे शतगुणा स्मृता । नद्यां शतगुणा प्रोक्ता अनन्ता शिवसंनिधौ ॥

> > (लघुशातातप'स्मृ॰ ११४)

पैर धोनेसे, पीनेसे और संध्या करनेसे बचा हुआ जल श्वानके मूत्रके त्य हो जाता है, उसे पीनेपर चान्द्रायण-त्रत करनेसे मनुष्य पवित्र होता है। सिलये बचे हुए जलको फेंक दे—

> पादशेषं पीतशेषं संध्याशेषं तथैव च। शुनो मूत्रसमं तोयं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्॥

# संध्याके लिये पात्र आदि

१-लोटो प्रधान जलपात्र—-१
२-घंटी और संध्याका विशेष जलपात्र -१
३-पात्र चन्दन-पुष्पदिके लिये
४-पञ्चपात्र—-२
५-आचमनी—-२
६-अर्घा—-१
७-जल गिरानेके लिये तामड़ी (छोटी थाली) — १
८-आसन



## संध्योपासन-विधि

संध्योपासन द्विजमात्रके लिये बहुत ही आवश्यक कर्म है। इसके बिना पूजा आदि कार्य करनेकी योग्यता नहीं आती<sup>8</sup>। अतः द्विजमात्रके लिये संध्या करना आवश्यक है<sup>8</sup>।

स्नानके बाद दो वस्त्र धारणकर पूर्व, ईशानकोण या उत्तरकी ओर मुँह कर आसनपर बैठ जाय। आसनकी ग्रन्थि उत्तर-दक्षिणकी ओर हो। तुलसी, रुद्राक्ष आदिकी माला धारण कर ले<sup>3</sup>। दोनों अनामिकाओंमें पवित्री धारण कर ले। गायत्री मन्त्र पढ़कर शिखा बाँधे तथा तिलक लगा ले और आचमन करे—

आचमन—'ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः'—इन तीन मन्त्रोंसे तीन बार आचमन करके 'ॐ हषीकेशाय नमः' इस मन्त्रको बोलकर हाथ थो ले।

पहले विनियोग पढ़ ले, तब मार्जन करे (जल छिड़के)।

राष्ट्रक्षोभे नृपक्षोभे रोगार्ते भय आगते। देवारिनद्विजभूपानां कार्ये महति संस्थिते॥ संध्याहानौ न दोषोऽस्ति यतस्तत् पुण्यसाधनम् ॥ (जनदिन्न)

२ जिनके पास संध्या करनेके लिये समयका अधाव हो तथा संध्याके मन्त्र भी याद न हों, वे कम-से-कम आचमन कर गायत्रीमन्त्रसे प्राणायाम तथा मायत्रीमन्त्रसे तीन बार सूर्यार्थ्य देकर करमालापर दस बार गायत्री मन्त्रका जप कर लें। न करनेकी अपेक्षा इतने मात्रसे भी संध्याकी पूर्ति हो सकती है।

 अंथ्या-पूजामें आँवलेक बराबर रुद्राक्षकी ३२ मणियोकी माला कण्डीरूपमें धारण करनेका भी विधान है।

१ संध्याहीनो रशुचिनित्यमनई: सर्वकर्मसु । (दशस्पृति २ । २७)
 निम्मितिखित स्थितिमें सध्यांक तोप होनेपर पुण्यका साधन होनेक कारण दोप नहीं माना गया है—

मार्जन-विनियोग-मन्त्र—'ॐ अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः, विष्णुदेवता, गायत्रीच्छन्दः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः ।' इस प्रकार विनियोग पढ़कर जल छोड़े 'तथा निम्नलिखित मन्त्रसे मार्जन करे (शरीर एवं सामग्रीपर जल छिड़के) ।

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥

तदनन्तर आगे लिखा विनियोग पढ़े—'ॐ पृथ्वीति मन्त्रस्य भेरुपृष्ठ ऋषिः, सुतलं छन्दः, कूमों देवता आसनपवित्रकरणे विनियोगः।' फिर नीचे लिखा मन्त्र पढ़कर आसनपर जल छिड़के—

ॐ पृथ्वि ! त्वया धृता लोका देवि ! त्वं विष्णुना धृता । त्वं च धारय मां देवि ! पवित्रं कुरु चासनम् ॥

संध्याका संकल्प—इसके बाद हाथमें कुश और जल लेकर संध्याका संकल्प पढ़कर जल गिरा दे -'ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य<sup>2</sup>…उपात्तदुरितक्ष्यपूर्वकश्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं संध्योपासनं करिष्ये।'

आचमन—इसके लिये निम्नलिखित विनियोग पढ़े—

3% ऋतं चेति माधुच्छन्दसोऽघमर्षण ऋषिरनुष्टुप् छन्दो भाववृत्तं दैवतमपामुपस्पर्शने विनियोगः । फिर नीचे लिखा मन्त्रं पढ्कर आचमन करे —

ॐ ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो राज्यजायत । ततः समुद्रो अर्णवः । समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विद्धिदृश्वस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

१- शिनियोग पहकर जल छोड़नेकी विधि शास्त्रोमें नहीं मित्तनके कारण कुछ बिद्धानीका मन है कि विनिधापमें जल छोड़नेका प्रचलन अर्वाधीन है। मुख्यरूपसे ऋषि, दैवल आदिके समग्रका महत्त्व माना गया है। इसलिये विनियोगका पाठमात्र भी किया जा सकता है।

२-पृष्ठ-संन्याँचके अनुसार संकल्प करे।

३-अस्निपुगण २१५।४३

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथी स्व: । (ऋष्वद १० । १९० । १)

तदनत्तर दायें हाथमें जल लेकर बायें हाथसे ढककर 'ॐ' के साथ तीन बार गायत्रीमन्त्र पढ़कर अपनी रक्षाके लिये अपने चारों ओर जलकी धारा दे। फिर प्राणायाम करे।

**प्राणायामका विनियोग** — प्राणायाम करनेके पूर्व उसका विनियोग इस प्रकार पढ़े—

शास्त्रका कथन है कि पर्वतमें निकले चातुओंका मल जैये अधिनये जल जाता है, वैये
प्राणायामसे आत्तरिक पाप जल जाते हैं—

यथा पर्वतधातूनां दोषान् हर्रात पावकः । एवपन्तर्गतं पापं प्राणायामेन दहाते॥

(प्रयोगपर्गेरजात, अविस्मृत २ । ३)

प्राणायाम् करनेवाला आगको तरह चमक उठता है — 'प्राणायामैस्त्रिभः पृतस्तत्क्षणाञ्चललेऽग्निवत् ॥'

(प्रयोगपारिजात)

यही बात शब्द भेदसे अत्रिस्मृति (३+३) में कही गयी है , भगवान्ने कहा है कि प्राणायाम सिद्ध होनेपर ब्रजारों वर्षोकी लम्बी आयु प्राप्त होती है। अतः चलने-फिरते सदा प्राणायाम किया को—

> गर्छसिष्ठन् मदा कालं वायुखीकरणं परम्। सर्वकालप्रयोगेण सहस्रासुर्धवेन्तरः॥

प्राणायामकी बद्धी महिमा कही गयी है। इससे पाप ताप तो जल ही जाते हैं, शारीरिक उन्मति भी अञ्चय दंगसे होती है। इजारो वर्षकी लबी आयु भी इससे मिल सकती है। सुन्दरता और खास्थ्यके लिये तो यह मानी क्यान ही है। यदि प्राणायामके ये लाभ बुद्धिगण्य हो जायं तो इसके प्रति आकर्षण बढ जाय और तथ इससे राष्ट्रका बड़ा लाभ हो।

जब हम साँस लेते हैं, तब इसमें मिले हुए आवसीजनसं फेफड़ोंमें पहुँचा हुआ अशुद्ध काला खत शुद्ध होकर लाल बन जाता है। इस शुद्ध खतका इटय पंपिम-क्रियाद्वारा शरीएमें संचार कर देता है। यह खत शरीरके सब घटकोंको खुराक बाँटता-बाँटता खर्य काला पह जाता है। तब इदय इस उपकारी तत्त्वको फिरसे शुद्ध होनेके लिये फेफड़ोमें मेजता है। वहाँ साँसमें मिले प्राणवाय् (आवसीजन) के द्वारा यह फिर सशका हो जाता है और फिर साँर घटकोंको खुराक बाँटकर शरीरकी जीवनी-शिवतको बनाये सबता है। यही कारण है कि साँसके बिना पाँच मिनट भी जीना कटिन हो जाता है

कित् रक्तकी शोधन-क्रियामे एक बाघा पड़ती रहती है। साधारण साँस फफड़ोकी सृक्ष्म क्रिणकाओतक पहुँच नहीं पाती। इसकी यह अनिवार्य आवश्यकता देख घगवान्ने प्रत्येक

## 'ॐकारस्य ब्रह्मा ऋषिदैंवी गायत्री छन्दः अग्निः परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारम्भे विनियोगः <sup>१</sup>।'

मन्कर्मिक आरम्भमें इसका (प्राणायामका) सनिवेश कर दिया है। कभी कभी तो सोलह सोलह प्राणायामोका विधान कर दिया है ─

> द्वै द्वौ प्रातस्तु मध्याहे त्रिभिः संध्यासुराचीने । भोजनादौ भोजनात्ते प्राणायामास्तु धोडशः ॥ (देवीपगण)

किंतु भगवान्की यह व्यवस्था तो शास्त्र भागकर चलनेवाले अधिकारी पुरुषिक लिये हुई, पर प्राणायाम सभी प्राण्यिक दिये अपेक्षित हैं। अतः भगवान्ने प्राणायामको दूसरी व्यवस्था प्रकृतिके द्वारा करवायी है। हम जो खरिट भरत हैं, वह वस्तुत. प्रकृतिके द्वारा हमसे कराया गया प्राणायाम ही है। इस प्राणायामका नाम 'भिक्रका-प्राणायाम' है। भिक्रिका' का अर्थ है— 'माथी'। भाथी इस महराईसे वायु खींचती है कि जिससे असके प्रत्येक अवयवतक वायु पहुँच जातो है और वह पूरी फूल उठनी है तथा वह इस भाँति वायु फेकती है कि उसका प्रत्येक अवयव भलीभाँति सिकुड़ जाता है। इसी तरह भिक्रका-प्राणायाममें वायुको इस तरह खींचा जाता है कि फेफड़ेके प्रत्येक कणिकातक वह पहुँच जाय और छोड़ते समय प्रत्येक कणिकास वह निकल जाय। इस प्राणायाममें 'कृभक' नहीं होता और न मन्त्रकी ही आवश्यकता पड़ती है। केवल ध्यानमात्र करना चाहिये—

'अगभीं ध्यानमात्रं तु स चामन्त्रः प्रकीर्तितः॥ (देवीपुराण ११।५० ३४) स्वास्थ्य और सुन्दरता बढ़ानेके लिये तथा भगवान्ते सॉनिध्यको प्राप्त करनेके लिये तो प्राणायाम शत-शत अनुभूत है।

मिस्रका-प्राणायामकी अनेक विधियाँ हैं। उनमे एक प्रयोग लिखा जाता है —

प्रातः खाली पेट शवासनसे लेट जाय । मेरुदण्ड सीधा होना चाहिये । इयिनये चौकी या जगीनपर लेट जाय, फिर मुँह बद कर नाकसे धीर-धीरे साँस खीने । जब खींचना बंद हो जाय, ग्रंथ मुँहसे फूंकते हुए धीरे धीरे छोड़े, रोके नहीं । भगवान्का ध्यान चलता रहे । यह प्रयोग गर्स मिनटसे कम न हो । यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि साँसका लेना और छोड़ना अत्यन्ता ॥रं धीरे हो । इतना धीरे धीरे कि नाकके पास हाथपे रखा हुआ सनृ भी उड़ न सके—

न प्राणेनाध्यपानेन वेगाद् वायुं समुन्द्वसेत्। येन सबनून् करस्थांश्च निःश्वासो नैव चात्नयेत्॥ १ प्रणवस्य ऋषिर्वहा। गायत्री छन्द एव च। देवोऽन्निः परमात्मा स्याद् योगो वै सर्वकर्मस्॥

(अग्निप्॰ २१५ । ३२)

ॐ सप्तव्याहतीनां विश्वामित्रजमदग्निभरद्वाजगौतमात्रिवसिष्ठ-रुथपा ऋषयो गायत्रमुष्णिगनुष्टुब्बृहतीपङ्कितत्रिष्टुब्जगत्यश्छन्दांस्य-नवाय्वादित्यबृहस्पतिवरुणेन्द्रविष्णवो देवता अनादिष्टप्रायश्चिते गुणायामे विनियोगः <sup>१</sup>।

ॐ तत्सवितुरिति विश्वामित्रत्रद्यिर्गायत्री छन्दः सविता देवता गणायामे विनियोगः।

ॐ आपो ज्योतिरिति शिरसः प्रजापतिर्ऋषियंजुश्छन्दो ब्रह्माग्नि-॥युसूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः<sup>२</sup> ।

(क) प्राणायामके मन्त्र—फिर आँखें बंद कर नीचे लिखे उन्त्रोंका प्रत्येक प्राणायाममें तीन-तीन बार (अथवा पहले एक बारसे-ही ॥रम्भ करे, धीरे धीरे तीन-तीन बारका अभ्यास बढ़ावे) पाठ करे।

ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। ॐ तत्सिवतुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् । ॐ भाषो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् । (कै आ॰ प्रः १० अ॰ २७)

(अग्निपुराण २१५ | २३५—३८)

(अग्निपुराण २१५।४४-४५)

<sup>्</sup>र व्याहतीनां तु सर्वासामृथिरेव प्रजापितः । व्यस्ताश्चेव समस्ताश्च ब्राह्ममक्षरमोपिति ॥ विश्वामित्रो जमरुग्निभीरहाजोऽथ गौतमः । ऋषिरत्रिविसिष्ठश्च कश्यपश्च यथाक्रमम् ॥ अग्निवायू रिवश्वेव वाक्पतिर्वरुणस्त्रथा । इन्द्रो विष्णुव्यहितीनां देवतानि यथाक्रमम् ॥ गायश्युष्णिगनुष्टुप् च बृहतीपंक्तिरेव च । विष्टुप् च जगतीं चेतिन्छन्दांस्याहुरनुक्रमात् ॥

<sup>? &#</sup>x27;आपो ज्योती स्स' इति गायत्र्यास्तु शिरः स्मृतम् । ऋषिः प्रजापतिस्तस्य कृन्दोहीनं यजुर्येतः ॥ ब्रह्मान्निकयुसूर्याश्च देवताः परिकोतिंताः ॥

(ख) प्राणायामकी विधि—प्राणायामके तीन भेद होते हैं— १. पूरक, २. कुम्भक और ३. रेचक।



१-अँगूठेसे नाकके दाहिने छिद्रकों दबाकर बार्ये छिद्रसे श्वासको भीरे-धीरे खींचनेको 'पूरक प्राणायाम' कहते हैं। पूरक प्राणायाम करते गमय उपर्युक्त मन्त्रोंका मनसे उच्चारण करते हुए नाभिदेशमें नीलकमलके टलके समान नीलवर्ण चतुर्भुज भगवान् विष्णुका ध्यान करे।

२ जब साँस खींचना रुक जाय, तब अनामिका और किनिष्ठिका गण्लीसे नाकके बार्ये छिद्रको भी दबा दे। मन्त्र जपता रहे। यह 'कुम्भक गणायाम' हुआ। इस अवसरपर हृदयमें कमलपर विराजमान लाल गणिवाले चतुर्मुख ब्रह्माका ध्यान करे। ३-अँगूठेको हटाकर दाहिने छिद्रसे श्वासको धीरे-धीरे छोड़नेको रिचक प्राणायाम' कहते हैं। इस समय ललाटमें श्वेतवर्ण शंकरका ध्यान करना चाहिये। मनसे मन्त्र जपता रहे। (दे॰भा॰ ११। १६। २८-३६)।

(ग) प्राणायामके बाद आचमन—(प्रातःकालका विनियोग और मन्त्र) प्रातःकाल नीचे लिखा विनियोग पहकर पृथ्वीपर जल छोड़ दे—सूर्यञ्च मेति नारायण ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः । पश्चात् नीचे लिखे मन्त्रको पहकर

ॐ सूर्यश्च मा मन्यश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्। यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु। यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहमापोऽमृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा॥

मार्जन—इसके बाद मार्जनका निम्नलिखित विनियोग पढ़कर बायें हाथमें जल लेकर कुशोंसे या दाहिने हाथकी तीन अँगुलियोंसे १ से ७ तक मन्त्रोंको बोलकर सिरपर जल छिड़के। ८वें मन्त्रसे पृथ्वीपर तथा ९वेंसे फिर सिरपर जल छिड़के।

ॐ आपो हि ष्ठेत्यादित्र्यृचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिर्गायत्री छन्दः आपो देवता मार्जने विनियोगः है।

(अग्निपु॰ २१५।४१--४२)

(योगियाज्ञवल्क्यस्मृतिमें भी इसका प्रमाण मिलता है)

१. ॐ आपो हि छा मयोभुवः। २. ॐ ता न ऊर्जे दधातन। ३. ॐ महे रणाय चक्षसे। ४. ॐ यो वः शिवतमो रसः। ५. ॐ तस्य भाजयतेह नः। ६. ॐ उशतीरिव मातरः। ७. ॐ तस्मा अरं गमाम वः। ८. ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ। ९. ॐ आपो जनयथा च नः।

(यजु॰ ११।५०—५२)

मस्तकपर जल छिड़कनेके विनियोग और मन्त्र— निम्नलिखित विनियोग पढ़कर बायें हाथमें जल लेकर दाहिने हाथसे ढक ले और निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर सिरपर छिड़के।

विनियोग—द्रुपदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिग्नुष्टुप् छन्दः आपो देवताः शिरस्सेके विनियोगः <sup>१</sup>।

मन्त्र—ॐ द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । पूर्तं पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मैनसः ॥

(यज्॰ २०।२०)

अधमर्पण और आचमनके विनियोग और मन्त्र—नीचे लिखा विनियोग पढ़कर दाहिने हाथमें जल लेकर उसे नाकसे लगाकर मन्त्र पढ़े और ध्यान करे कि 'समस्त पाप दाहिने नाकसे निकलकर हाथके जलमे आ गये हैं। फिर उस जलको विना देखे बायीं ओर फेंक दे<sup>2</sup>।

१-कोकिलो राजपुत्रस्तु द्रुपदाया ऋषिः स्मृतः । अनुष्टुप् च भवेच्छन्द आपञ्चैव तु दैवतम् ॥ (योगियाज्ञवल्क्य, आह्निक सूत्रावली)

२-उद्भृत्य दक्षिणे हस्ते जलं गोकर्णवत् कृते।
निःश्वसन् नासिकाग्रे तु पाप्पानं पुरुषं स्मरेत्॥
त्रस्तं चेति ऋवं वापि दुपदां वा जपेद् ऋचम्।
दक्षनासापुटेनैव पाप्पानपपसारयेत्।
तज्जलं नावलोक्याथ वामभागे क्षितौ त्यजेत्॥
(प्रजापति, दे॰ मा॰ ११। १६। ४५—४७)

१-ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता (अ॰ २, श्लोक ६७के आगे)

२-विप्रुषोऽष्टी क्षिपेन्पूर्ध्नं अथो यस्य क्षयाय च । (व्यासस्मृति)

३-'आपो हि छे' त्यृचोऽस्याञ्च सिन्धुद्वीप ऋषिः स्मृतः ॥ ब्रह्मस्नानाय छन्दोऽस्य गायत्री देवता जलम् । मार्जने विनियोगोऽस्य ह्यावभृथके क्रतोः ॥

अधमर्षणसूक्तस्याधमर्षण ऋषिरनुष्टुप् छन्दो भाववृत्तो देवता भधमर्षणे विनिधोगः <sup>१</sup>।

मन्त्र—ॐ ऋतञ्च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो ग्रियजायत । ततः समुद्रो अर्णवः । समुद्रादर्णबाद्धि संवत्सरो अजायत । भहोरात्राणि विद्धिद्वश्वस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसौ धाता ।थापूर्वमकल्पयत् । दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥

(老) 344 (340 (40 85)

पुनः निम्नलिखित विनियोग करे—

अन्तश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुप् छन्दः आपो देवता नपामुपस्पर्शने विनियोगः<sup>२</sup>।

फिर इस मन्त्रसे आचमन करे-

ॐ अन्तश्चरिस भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम् ।।

(कात्यायन, परिशिष्ट सूत्र)

सूर्यार्घ्यं-विधि—इसके बाद निम्नलिखित विनियोगको ।ढ़कर अञ्जलिसे अँगूठेको अलग हटाकर<sup>४</sup> गायत्री मन्त्रसे सूर्य

१ अधमर्षणसूक्तस्य ऋषिरेवाघमर्षणम् । अनुष्टुप् च भवेच्छन्दो भाववृत्तस्तु दैवतम् ॥

(अग्निपुणणं २१५।४३)

र-ब्रह्मोक्तयाञ्चलक्यसंहिता २ । ७३

३-अग्निपुराणमे इस मन्त्रका पाछ इस प्रकार है — अन्तरुचर्रास भूतेष गृहायां विश्वपूर्तिषु ॥ तपोयज्ञवष्टकार आपो ज्योती रसामृतम् ।

(460184-80)

४ मुक्तहस्तेन दातव्यं मुद्रां तत्रं न कारयेत्। तर्जन्यङ्गुष्ठयोगेन शक्षसी मुद्रिका स्मृता ।। राक्षसीमुद्रिकार्घ्येण तत्तोयं रुधिरं भवेत्।।

(अजिस्मृति, देवीभाः ११।१६।४९)

भगवान्को जलसे अर्घ्य दे। अर्घ्यमें चन्दन और फूल मिला ले। सबेरे और दोपहरको एक एड़ी उठाये हुए खड़े होकर अर्घ्य देना चाहिये। सबेरे कुछ झुककर खड़ा होवे और दोपहरको सीधे खड़ा होकर और शामको

बैठकर । सबेरे और शामको तीन तीन अञ्चलि दे और दोपहरको एक अञ्चलि । सुबह और दोपहरको जलमें अञ्चलि उछाले और शामको धोकर खच्छ किये स्थलपर धीरेसे अञ्चलि दे । ऐसा नदीतटपर करे । अन्य जगहोंमें पितृत्र स्थलपर अर्घ्य दे, जहाँ पैर न लगे । अच्छा है कि बर्तनमें अर्घ्य देकर उसे वृक्षके मूलमें डाल दिया जाय ।

सूर्यार्घ्यका विनियोग—सूर्यको अर्घ्य देनेक पूर्व निम्नालिखित विनियोग पहें —

(क) 'ॐकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री हैं छन्दः परमात्मा देवता अर्घ्यदाने विनियोगः ।'

(ख) ॐ भूभुंवः स्वरिति महा-व्याहतीनां परमेष्ठी प्रजापतिऋषि-र्गावत्र्याव्यागनुष्टुभश्छन्दांस्यग्निवायुसूर्या-देवताः अर्ध्यदाने विनियोगः ।'

 (ग) ॐ तत्सिवतुरित्यस्य विश्वािमत्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सिवता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनिधोग.।'

(हेभा ११।१६।५३)

(अग्निस्ति)

<sup>(</sup> ईपन्नम्रः प्रभाते वे मध्याहे दण्डवत् स्थितः । आसने चोपविष्टस्त् हितः सार्य क्षिपेदपः॥ जलेख्वर्यं प्रदातव्यं जलाभावे शुचिस्थले। सम्प्रोक्ष्य वारिणा सम्यक् ततोऽर्ध्यं तु प्रदापयेत्॥

इस प्रकार विनियोग कर नीचे लिखा मन्त्र पढ़कर अर्घ्य दे—

'ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ।' (शक्लकार ३६ | ३)

इस मन्त्रको पढ़कर 'ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः' कहकर अर्घ्य दे।

विशेष—यदि समय (प्रातः सूर्योदयसे तथा सूर्यास्तसे तीन घड़ी बाद) का अतिक्रमण हो जाय तो प्रायश्चितस्वरूप नीचे तिखे मन्त्रसे एक अर्घ्य पहले देकर तब उक्त अर्घ्य दे—

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् । ॐ भूर्भुवः स्वः ॐै ।

उपस्थान—सूर्यके उपस्थानके लिये प्रथम नीचे लिखे विनियोगोंको पढ़े—

- (क) उद्वयमित्यस्य प्रस्कण्व<sup>२</sup> ऋषिरनुष्टुप् छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः।
- (ख) उदु त्यिमत्यस्य प्रस्कण्व ऋषिर्निचृद्गायत्री छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः ।
- (ग) चित्रमित्यस्य कौत्स त्रहिषस्त्रिष्टुप् छन्दः सूर्यो देवता सुर्योपस्थाने विनियोगः <sup>३</sup>।
- (घ) तच्चक्षुरित्यस्य दध्यङ्कृथर्वण ऋषिरक्षरातीतपुरउष्णिक्छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोग<sup>, ४</sup>।

१ कालातिसमणे चेव त्रिसंध्यमपि सर्वदा । चनुर्थार्थ्य प्रकुर्वीत भानांच्यांहतिसम्पुटम् ॥

(व्धाउ)

२ शुक्लयजुर्वेद-सर्वानुक्रम ।

चित्रं देवेति त्रहचके ऋषिः कौत्स उदाहतः ।
 त्रिष्टुप् छन्दो दैवतं च सूर्योऽस्याः परिकारितितम् ।।

(अस्मिष्यण २१% (४९)

४ यजुवेंद-सर्वानुक्रम ।

इसके बाद प्रातः चित्रानुसार खड़े होकर तथा दोषहरमें दोनों हाथोंको उठाकर और सार्थकाल बैठकर हाथ जोड़कर नीचे लिखे मन्त्रोंको पढ़ते हुए सुर्योपस्थान करे<sup>8</sup>। प्रातःकालीन सूर्योपस्थान



## सूर्वोपस्थानके मन्त्र—

(क) ॐ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥

(सजुर २०।२१)

(ख) ॐ उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम्। (यनुः ७१४१) (ग) ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।
 आप्रा द्यावापृथिवीअन्तिरक्ष ्रसूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।।
 (यन् ७४४२)

(घ) ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः ातं जीवेम शरदः शत<sup>®</sup>्शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः ातमदीनाः स्थाम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्।

(यजु ३६। ३४)

### गायत्री-जपका विधान

षडङ्गन्यास — गायत्री-मन्त्रके जपके पूर्व षडङ्गन्यास करनेका त्रधान है। अतः आगे लिखे एक एक मन्त्रको बोलते हुए चित्रके मनुसार उन-उन अङ्गोंका स्पर्श करे —

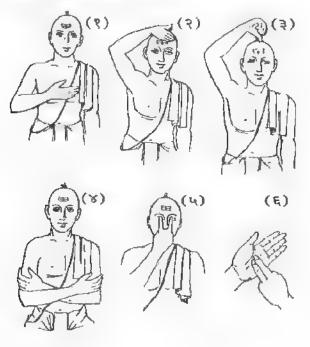

(१) ॐ हृदयाय नमः (दाहिने हाथकी पाँचों अँगुलियोसे हृदयका स्पर्श करे)। (२) ॐ भूः शिरसे स्वाहा (मस्तकका स्पर्श करे) (३) ॐ भुवः शिखायै वषद् (शिखाका अँगूठेसे स्पर्श करे)। (४) ॐ स्वः कवचाय हुम् (दाहिने हाथकी अँगुलियोंसे बायें कंधेका और बायें हाथकी अँगुलियोंसे दायें कंधेका स्पर्श करे)। (५) ॐ भूभुंवः स्वः नेत्राभ्यां वौषद् (नेत्रोंका स्पर्श करे)। (६) ॐ भूभुंवः स्वः अस्त्राय फद् (बायें हाथकी हथेलीपर दायें हाथको सिरसे घुमाकर मध्यमा और तर्जनीसे ताली बजाये)।

प्रातःकाल ब्रह्मरूपा गायत्रीमाताका ध्यान--

ॐ बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननाम् । रक्ताम्बरद्वयोपेतामक्षसूत्रकरां तथा ॥ कमण्डलुधरां देवीं हंसचाहनसंस्थिताम् । ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीम् ॥ मन्त्रेणावाहयेद्देवीमायान्तीं सूर्यमण्डलात् ।

'भगवती गायत्रीका मुख्य मन्त्रके द्वारा सूर्यमण्डलसे आते हुए इस प्रकार ध्यान करना चाहिये कि उनकी किशोरावस्था है और वे ज्ञानस्वरूपिणी हैं। वे रक्तवर्णी एवं चतुर्मुखी हैं। उनके उत्तरीय तथा मुख्य परिधान दोनों ही रक्तवर्णिके हैं। उनके हाथमें रुद्राक्षकी माला है। हाथमें कमण्डलु धारण किये वे हंसपर विराजमान हैं। वे सरस्वती-स्वरूप हैं, ब्रह्मलोकमें निवास करती हैं और ब्रह्माजी उनके पतिदेवता है।'

गायत्रीका आवाहन—इसके बाद गायत्रीमाताके आवाहनके लिये निम्नलिखित विनियोग करे

तेजोऽसीति धामनामासीत्यस्य च परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर्यजुर्स्त्रिष्टु-बुष्णिहौ छन्दसी आज्यं देवता गायत्र्यावाहने विनियोगः।

पश्चात् निम्नलिखित मन्त्रसे गायत्रीका आवाहन करे

'ॐ तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि । धामनामासि प्रियं देवानामना-धृष्टं देवयजनमसि ।' (यजुः १ । ३१)

गायत्रीदेवीका उपस्थान (प्रणाम) — आवाहन करनेपर गायत्री-देवी आ गयी हैं, ऐसा मानकर निम्नलिखित विनियोग पढ़कर आगेके मन्त्रसें उनको प्रणाम करे—

गायत्र्यसीति विवस्वान् ऋषिः स्वराण्महापङ्क्तिरछन्दः परमात्मा देवता गायत्र्युपस्थाने विनियोगः ।

ॐ गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदिस । न हि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसेऽसावदो मा प्रापत् ।

(बृहदाः ५।१४।७)

[गायत्री उपस्थानके बाद गायत्री-शापितमोचनका तथा मासत्री-मन्त्र जपसे पूर्व चौबीस मुद्राओंके करनेका भी विधान है, परंतु नित्य-संध्यावन्दनमें अनिवार्य न होनेपर भी इन्हें जो विशेषरूपसे करनेके इच्छुक हैं, उनके लिये यहाँपर दिया जा रहा है 1]

### गायत्री-शापविमोचन

ब्रह्मा, वसिष्ट, विश्वामित्र और शुक्रके द्वारा गायत्री-मन्त्र शप्त हैं। अतः शाप-निवृत्तिके लिये शाप-विमोचन करना चाहिये।

(१) ब्रह्म-शापविमोचन—विनियोग—ॐ अस्य श्रीब्रह्म-शापविमोचनमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिर्भुक्तिमुक्तिप्रदा ब्रह्मशापविमोचनी गायत्री शक्तिदेवता गायत्री छन्दः ब्रह्मशापविमोचने विनियोगः।

मन्त्र---

ॐ गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः । तां पश्यन्ति धीराः सुमनसो वाचमग्रतः ॥ ॐ वेदान्तनाथाय विद्यहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् । ॐ देवि ! गायत्रि ! त्वं ब्रह्मशापाद्विम्वता भव । (२) वसिष्ठ-शापविमोचन—विनियोग—ॐ अस्य श्रीवसिष्ठ-शापविमोचनमन्त्रस्य निम्नहानुम्रहंकर्ता वसिष्ठ ऋषिवसिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिदेवता विश्वोद्भवा गायत्री छन्दः वसिष्ठशापविमोचनार्थं जपे विनियोगः।

मन्त्र--

ॐ सोऽहमकीमयं ज्योतिरात्मज्योतिरहं शिवः । आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतीरसोऽस्म्यहम् ॥ योनिमुद्रा दिखाकर तीन बार गायत्री जपे । ॐ देवि ! गायत्रि ! त्वं वसिष्ठशापाद्विमुक्ता भव ।

(३) विश्वामित्र-शापविमोचन—विनियोग -ॐ अस्य श्रीविश्वामित्रशापविमोचनमन्त्रस्य नूतनसृष्टिकर्ता विश्वामित्रऋषिर्विश्वा-मित्रानुगृहीता गायत्री शवितर्देवता वाग्देहा गायत्री छन्दः विश्वामित्रशापविमोचनार्थं जये विनियोगः।

मन्त्र

ॐ गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विश्वगर्भां यदुद्धवाः । देवाश्चिक्रिरे विश्वसृष्टिं तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये ॥ ॐ देवि ! गायत्रि ! त्वं विश्वामित्रशापाद्विमुक्ता भव ।

(४) शुक्र-शापविमोचन—विनियोग -ॐ अस्य श्रीशुक्रशाप-विमोचनमन्त्रस्य श्रीशुक्रऋषिः अनुष्टुप्छन्दः देवी गायत्री देवता शुक्रशापविमोचनार्थं जपे विनियोगः।

मन्त्र —

सोऽहमर्कमधं ज्योतिरर्कज्योतिरहं शिवः । आत्मज्योतिरहं शुक्तः सर्वज्योतीरसोऽस्म्यहम् ॥ ॐ देवि ! गायत्रि ! त्वं शुक्रशापाद्विमुक्ता भव । प्रार्थना—

ॐ अहो देवि महादेवि संध्ये विद्ये सरस्वति ! अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तु ते ।। ॐ देवि गायत्रि त्वं ब्रह्मशापाद्विमुक्ता भव, वसिष्ठशापाद्विमुक्ता भव, विश्वामित्रशापाद्विमुक्ता भव, शुक्रशापाद्विमुक्ता भव । जपके पूर्वकी चौबीस मुद्राएँ

सुमुखं सम्पुटं चैव विततं विस्तृतं तथा।
द्विमुखं त्रिमुखं चैव चतुष्पञ्चमुखं तथा॥
षण्मुखाऽधोमुखं चैव च्यापकाञ्चलिकं तथा।
शकटं यमपाशं च प्रथितं चोन्मुखोन्मुखम्॥
प्रलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम्।
सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्ररं पल्लवं तथा॥
एता मुद्राश्चतुर्विशज्यादौ परिकीर्तिताः॥

(देवीपा॰ ११ : १७ । ९९-१०१, याज्ञवल्क्यस्मृति, आचासध्याय, बालम्भट्टी येका)

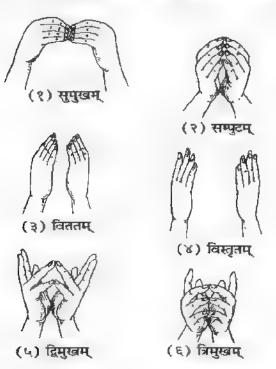

(१) सुमुखम्—दोनों हाथोंकी अँगृलियोंको मोडकर परस्पर मिलाये । (२) सम्पुटम्—दोनो हाथोंको फुलाकर मिलाये। (३) विततम्— दोनों हाथोंकी हथेलियाँ परस्पर सामने करे। (४) विस्तृतम्—दोनों हाथोंकी अंगुलियाँ खोलकर दोनोंको कुछ अधिक अलग करे। (५) द्विमुखम्--दोनों हाथोंकी कनिष्ठिकासे कनिष्ठिका तथा अनामिकासे अनामिका मिलाये। (६) त्रि**मुखम्**—पुन· दोनों मध्यमाओंको मिलाये। (७) **चतुर्मुखम्**— दोनों तर्जनियाँ और मिलाये। (८) पञ्चमुखम्—दोनों अँगूठे और मिलाये। (१) षणमुखम्—हाथ वैसे ही रखते हुए दोनों किनिष्ठिकाओंको खोले। (१०) **अधोमुखम्**— उलटे हाथोंकी अँगुलियोंको मोडे तथा मिलाकर नीचेकी ओर करे। (११) व्यापकाञ्चलिकम्—वैसे ही मिले हुए हाथोंको शरीरकी ओर घुमाकर सीधा करे। (१२) शकटम्-दोनों हाथोंको उलटाकर अँगूठेसे अँगूठा मिलाकर तर्जनियोंको सीधा रखते हुए मुट्टी बाँधे । (१३) **यमपाशम्** — तर्जनीसे तर्जनी बाँधकर दोनों मुट्टियाँ बाँधे। (१४) प्रथितम्—दोनों हाथोंकी अँगुलियोको परस्पर गृँथे। (१५) उन्मुखोन्मुखम् — हाथोंकी पाँनों अँगुलियोंको मिलाकर प्रथम बायेंपर दाहिना, फिर दाहिनेपर बायाँ हाथ रखे। (१६) प्रलम्बम्-अंगुलियोंको कुछ मोड़ दोनों हाथोंको उलटाकर नीचेकी ओर करे। (१७) **मुष्टिकम्**—दोनों अँगृठे ऊपर रखते हुए दोनों मुहियाँ वाँधकर मिलाये। (१८) मत्स्यः—दाहिने हाथकी पीटपर बायाँ हाथ उलटा रखकर दोनों अँगूठे हिलाये। (१९) कूर्म:--सीधे बार्वे हाथकी मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिकाको मोडकर उलटे दाहिने हाथको मध्यमा, अनामिकाको उन तीनों अँगुलियोंके नीचे रखकर तर्जनीपर दाहिनी किनष्टिका और बायें अँगुटेपर दाहिनी तर्जनी रखे

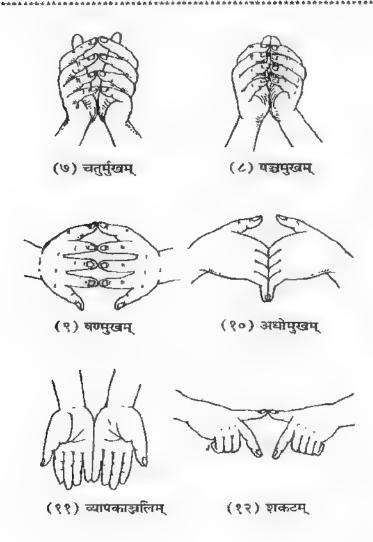

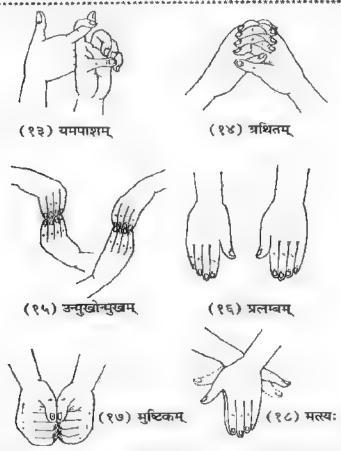

(२०) वराहकम्—दाहिनी तर्जनीको बायें अँगूटेसे मिला, दोनों हाथोंकी अँगुलियोंको परस्पर बाँधे। (२१) सिंहाकान्तम्—दोनों हाथोंको कानोंके समीप करे। (२२) महाक्रान्तम्—दोनों हाथोंकी अँगुलियोंको कानोंके समीप करे। (२३) मुद्गरम्— मुद्दी बाँध, दाहिनी कुहनी बायीं हथेलीपर रखे। (२४) पल्लवम्—दाहिने हाथकी अँगुलियोंको मुखके सम्मुख हिलाये।

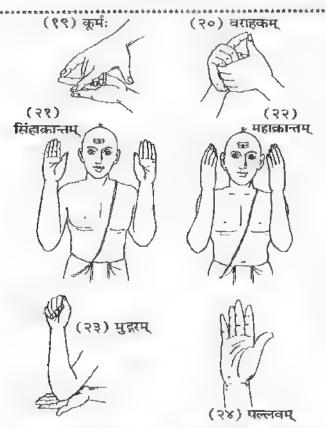

गायत्री-मन्त्रका विनियोग—इसके बाद गायत्री मन्त्रके जपके लिये विनियोग पढ़े—ॐकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः परमात्मा देवता, ॐ भूभुंवः स्वरिति महाव्याहतीनां परमेष्ठी प्रजापित- ऋषिर्गायत्र्युष्णगनुष्टुभश्छन्दांसि अग्निवायुसूर्या देवताः, ॐ तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्रऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता जपे विनियोगः।

इसके पश्चात् गायत्री-मन्त्रका १०८ बार जप करे। १०८ बार न हो

प्रके तो कम से-कम १० बार अवश्य जप किया जाय। संध्यामें गायत्री मन्त्रका करमालापर जप अच्छा माना जाता है<sup>7</sup>, गायत्री मन्त्रका २४ लक्ष जप करनेसे एक पुरश्चरण होता है। जपके लिये सब मालाओंमें रुद्राक्षकी नाला श्रेष्ठ है।

शक्तिमन्त्र जपनेकी करमाला—चित्र-संख्या१ के अनुसार अडू एकरो आरम्भकर दस अङ्कृतक अँगूटेसे जप करनेसे एक करमाला होती हैं (दे॰ भा॰ ११। १९। १९) तर्जनीका मध्य तथा अग्रपर्व सुमेरु है। इस प्रकार दस करमाला जप करनेसे जप-संख्या एक सौ हो जायगी, पश्चात् चित्र संख्या २ के अनुसार अङ्क १ से आरम्भ कर अङ्क ८ तक जप करनेसे १०८ की एक माला होती है।



१ पर्विधिस्तु जपेद् देवीं माला काम्यजपे स्मृता । गायत्री वेदमुला स्याद् वेदः पर्वसु गीयते॥

### गायत्री-मन्त्र

'ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ।' (शु॰ यबु॰ ३६ । ३)

गायत्री-मन्त्रका अर्थ-भः-सत्, भुवः चित्, स्वः-आनन्द-स्वरूप, सवितुः देवस्य-सृष्टिकर्ता प्रकाशमानं परमात्माके, तत् वरेण्यं भर्गः उस प्रसिद्ध वरणीय तेजका (हम) ध्यान करते हैं, यः =जो परमात्मा, नः-हमारी, धियः बुद्धिको (सत्की ओर) प्रचोदयात्-प्रेरित करे।

िगायत्रीमन्त्र-जपके बाद आठ मुद्राएँ, गायत्रीकवच तथा गायत्री-तर्पण करनेका विधान है, जिसे नित्य संध्या वन्दनमें अनिवार्य न होनेपर भी यहाँ दिया जा रहा है] \*।

### \* (क) जपके बादकी आठ मुद्राएँ सुरिभर्ज्ञां वर्ते राये थोनिः शंखोऽय पङ्कजप्। लिङ्गनिर्वाणमुद्राश्च जपानोऽप्दौ प्रदर्शवेत्॥

(१) सुरिष: —दीनी हाथोकी अँगुलियाँ गूँथकर बाये हाथको तर्जनीसे दाहिन हाथकी मध्यमा, मध्यमासे नर्जनी अनामिकाने किनिष्ठिका और किनिष्ठिकासे अनामिका मिलाये। (२) ज्ञानम्—दाहिन हाथकी तर्जनीसे अँगृठा मिलाकर हदयमें हथा इसी प्रकार बायाँ हाथ बार्य गुटनेपर सीधा रख। (३) वैराग्यम्—दोनों तर्जनियोंसे अँगृठे मिलाकर घटनोंपर सीधे रखे। (४) योनि: —दोनों मध्यमाओंके नीचेसे बायों तर्जनीके उपर दाहिनी अनामिका और दाहिनी तर्जनीपर बायीं अनामिका रख दोनों तर्जनियासे बाँध, दोनों पध्यमाओंके अपर रखे। (५) शंखः— बार्ये अँगृठेको दाहिनी मुद्दीमें बाँध, दोनों पध्यमाओंको अपर रखे। (५) शंखः— बार्ये अँगृठेको दाहिनी मुद्दीमें बाँध, दाहिने अँगृठेसे बायीं अँगृलियोंको मिलाये। (६) धङ्कुजम्—दोनों हाथोंके अँगृठे को सीधा रखते हुए दोनों हाथोंको अँगृलियोंको मूंथकर बायाँ अँगृठा दाहिने अँगृठेको जडके अपर रखे। (८) निर्वाणम्—उलटे बाये हाथपर दाहिना हाथ सौधा रख, अँगृलियोंको परस्पर गूँख, दोनों हाथ अपनी ओरसे घुमा, दोनों तर्जनियोंको सीधा कानके समीप करे।

## सूर्य-प्रदक्षिणा— यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ भगवानको जपका अर्पण—अन्तमे भगवान्को यह नाक्य

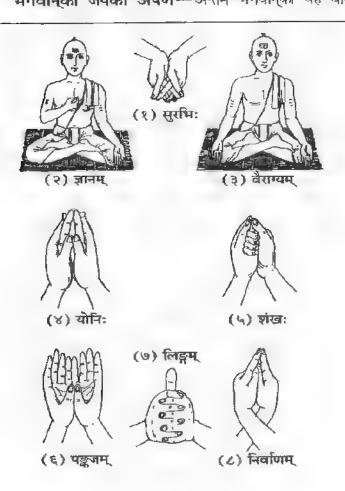

बोलते हुए जप निवेदित करे —अनेन गायत्रीजपकर्मणा सर्वान्तर्यामी भगवान् नारायणः प्रीयतां न मम ।

गायत्री देवीका विसर्जन—निम्नलिखित विनियोगके साथ आगे बताये गये मन्त्रसे गायत्रीदेवीका विसर्जन करे—

#### (ख) गायत्री-कवच

प्रथम निम्नलिखित वाक्य पढ़कर गायत्री कवचका विनियोग करे ॐ अस्य श्रीगायत्रीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दो गायत्री देवता ॐ भू: बीजम्, भुव शक्तिः, स्व: कोलकम्, गायत्रीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । निम्नलिखित मन्त्रोसे गायत्रीमाताका ध्यान करे —

> पञ्चवका दशभुजां सूर्यकोदिसमप्रभाम् । सानित्रों ब्रह्मवरदां बन्द्रकोदिसुशीतलाम् ॥ त्रिनेत्रों सितवक्त्रां च मुक्ताहारविराजिताम् । वराभयाद्गुशकशाहेमपात्राक्षमालिकाम् ॥ शङ्खचक्राब्वयुगलं कराभ्यां दधनी वराम् । सितपङ्कजसंस्यां च हंसारूढां सुखस्मिताम् ॥ ध्यात्वैवं मानसाम्भोजे गायत्रीकवचं जपेत्।

तदनन्तर गायशीकवचका पाठ करे---

### ॐ ब्रह्मोवाच

विश्वामित्र । महाप्राज्ञ ! गायत्रीकवर्च शृणु । यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोवयं वशयेत् क्षणात्॥ सावित्री में शिरः पातु शिखायापमतेश्वरी। ललाटं ब्रहादैवत्या भूवौ मे पातु वैध्यावी।। कर्णों मे पातु रुद्धाणी सूर्या सावित्रिकाऽस्थिके। गायत्री बदने पात् शारदा दशनकडी ॥ द्विजान् यज्ञप्रिया पात् रसनायां सरस्वती । सांख्यायनी नासिकां ये कपोलौ चन्द्रहासिनी॥ चिब्रकं बेदगर्मा च कण्टं पात्वधनाशिनी। स्तनौ मे पात इन्द्राणी इदयं ब्रह्मबादिनी ।। उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया। जधनं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्माण्डधारिणी।। पार्श्वी मे पातु पद्माक्षी गुह्यं गोगोष्ट्रिकाऽवतु। **ऊर्वोरोंकाररूपा च जान्वो: संध्यात्मिकाऽवत् ।।** जङ्ग्योः पातु अक्षोभ्या गुल्फयोर्ज्ञहाशीर्पका। सूर्या पदद्वयं पातु चन्द्रा पददङ्गलीपु च ॥

विनियोग — 'उत्तमे शिखरे' इत्यस्य वामदेव ऋषिरनुष्टुप् छन्दः यित्री देवता गायत्रीविसर्जने विनियोगः।

गायत्रीके विसर्जनका मन्त्र-

ॐ उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि। ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि! यथासुखम्॥

(বিন আৰু মৃত ২০ অৰু ২০)

संध्योपासनकर्मका समर्पण इसके बाद नीचे लिखा वाक्य पढ़कर प्र संध्योपासनकर्मको भगवान्को समर्पित कर दे

'अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्रीपरमेश्वरः प्रीयतां न मम। ॐ त्सत् श्रीब्रह्मार्यणमस्तु।'

फिर भगवान्का स्मरण करे-

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु। न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तपच्युतम्॥ श्रीविष्णवे नमः, श्रीविष्णवे नमः, श्रीविष्णवे नमः॥\* श्रीविष्णुस्मरणात् परिपूर्णतास्तु।

> सर्वाङ्ग **बे**दजननी <u>सर्वदाऽनद्या ।</u> पात इत्येतत् कवचं बहान् गायत्र्याः सर्वपायनम्। पवित्रं पापञ्जं सर्वरोगनिवारणम् ॥ पुण्ये त्रिसञ्घं यः पर्रोद्धद्वान् सर्वान् कामानवाज्यात्। सर्वज्ञास्त्रार्थतस्वजः भवेद्वेदवित्तमः ॥ ब्रह्मानी समवाज्यात्। सर्वयञ्जयले 👚 पाप्य पुरुषाथश्चित्रुर्विधान्।। पाप्नोति जपमात्रेण । ॥ श्रीविश्वामित्रसहितोक्तं गायत्रीकेवचं सम्पूर्णम् ॥ (ग) गायत्रीतर्पण (केवल प्रात:संध्योमें करे)

ॐ भावच्या विश्वाभित्र ऋषिः स्पिता देवता भावती छन्दः गावत्रीतर्पणे चिनियोगः। ॐ भूकः अवृर्वेदपुरुषं त०। ॐ महः श्वित्वदपुरुषं त०। ॐ भूः भूलोकपुरुषं त०। ॐ मुः भूलोकपुरुषं त०। ॐ मुः भूलोकपुरुषं त०। ॐ स्वः भूवलोकपुरुषं त०। ॐ स्वः त्रिपदां गायत्रीं त०। ॐ मुः श्वित्वदां गायत्रीं त०। ॐ अवस्ति त०। ॐ मायत्रीं त०। ॐ सावित्रीं तित्रीं सावित्रीं सावित्रीं

तत्सद्व्यक्षापंणं कर्म कृत्वा विविष्णुं स्मरेत्। (आचारभूपण)

संध्या समाप्त होनेषर पात्रोंमें बचा हुआ जल ऐसे स्थानमें या वृक्षकी जड़में गिरा दे जहाँ किसीका पाँव न पड़े। संध्या समाप्तिके बाद आसनके नीचे किंचित् जल गिराकर उससे मस्तकमें तिलक करे।

## मध्याह्न-संध्या

(प्रातः-संध्याके अनुसार करे)

प्राणायामके बाद 'ॐ **सूर्यश्च मेति**' के विनियोग तथा आचमन मन्त्रके स्थानपर नीचे लिखा विनियोग तथा मन्त्र पढ़े।

विनियोग - ॐ आपः पुनन्त्विति ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः आपो देवता अपामुषस्पर्शने विनियोगः <sup>१</sup> ।



आचमन—ॐ पुनन्तु पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु माम्। पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मपुता पुनातु माम्। यदुन्तिष्ठष्टमभोज्यं च यद्वा दुश्चरितं मम । सर्व पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रह ्ँ स्वाहा। (तै॰ आ॰ प्र॰ १०, अ॰ २३) उपस्थान-चित्रके अनुसार दोनों हाथ ऊपर करे। अर्घ्य-सीधे खड़े होकर सूर्यको एक अर्घ्य दे। विष्णुरूपा गायत्रीका ध्यान-

१-सायं 'अग्निश्च में' त्युक्त्वा प्रातः सूर्येत्यपः पिबेत् । आपः पुनन्तु मध्याह्ने ततश्चाचमनं चरेत् ॥

(भरद्वाज , ब्रह्मोबत याजवल्ब्यसंहिता)

(शब्दान्तरकं साथ लच्चारबलायनस्र ३६-३७)

## ॐ मध्याह्ने विष्णुरूपां च ताक्ष्यंस्थां पीतवाससाम्। युवतीं च यजुर्वेदां सूर्यमण्डलसंस्थिताम्।।

सूर्यमण्डलमें स्थित युवावस्थावाली, पीला वस्त्र, शङ्ख, चक्र, गदा तथा पदा धारण कर मरूडपर बैठी हुई यजुर्वेदस्बरूपा गायत्रीका ध्यान करे।

### <del>---</del>\*---

## सायं-संध्या

(प्रातः संध्याके अनुसार करे )

उत्तराभिमुख हो सूर्य रहते करना उत्तम है। प्राणायामके बाद 'ॐ सूर्यञ्च मेति॰' के विनियोग तथा आचमन-मन्त्रके स्थानपर नीचे लिखा विनियोग तथा मन्त्र पढ़कर आचमन करे.

विनियोग—ॐ अग्निश्च मेति रुद्ध ऋषिः प्रकृतिश्छन्दोऽग्नि-देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः ।

आचयन — ॐ अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेश्यः पापेश्यो रक्षन्ताम् । चदह्रा पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना अहस्तदवलुम्पतु । चित्कंच दुरितं मिय इदमह-मापोऽमृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ।

(तै॰ आ॰ प्र॰ १० अ॰ २४)

अर्घ्य — पश्चिमाभिमुख होकर बैठे हुए तीन अर्घ्य दे। [ 592 ] नि० कर्म० पू० प्र० ४ उपस्थान—चित्रके अनुसार दोनों हाथ बंदकर कमलके सदृश करे। सायंकालीन सूर्वोपस्थान



शिवरूपा गायत्रीका ध्यान-

ॐ सायाह्रे शिवरूपां च वृद्धां वृषभवाहिनीम् । सूर्यमण्डलमध्यस्थां सामवेदसमायुताम् ॥

सूर्यमण्डलमें स्थित वृद्धारूपा त्रिशूल, डमरू, पाश तथा पात्र लिये वृषभपर बैठी हुई सामवेदस्वरूपा गायत्रीका ध्यान करे।

आशौचमें संध्योपासनकी विधि

महर्षि पुलस्यने जननाशौच एवं मरणाशौचमें संध्योपासनकी

अवाधित आवश्यकता बतलायी है<sup>8</sup>। किंतु आशौचमें इसकी प्रक्रिया भिन्न हो जाती है। शास्त्रोंने इसमें मानसी संध्याका विधान किया है<sup>8</sup>। इसमें उपस्थान नहीं होता<sup>8</sup>। यह संध्या आरम्भसे सूर्यके अर्ध्यतक ही सीमित रहती है<sup>8</sup>। यहाँ दस बार गायत्रीका जप आवश्यक है<sup>8</sup>। इतनेसे संध्योपासनका फल प्राप्त हो जाता है<sup>8</sup>।

एक मत यह है कि इसमें कुश और जलका भी प्रयोग न हो । निर्णीत मत यह है कि बिना मन्त्र पढ़े प्राणायाम करे, मार्जन मन्त्रोंका मनसे उच्चारण कर, मार्जन करे। गायत्रीका सम्यक् उच्चारण कर सूर्यको अर्घ्य दे । फिर पैटीनिसिके अनुसार सूर्यको जलाञ्जलि देकर प्रदक्षिणा और नमस्कार करे । आपितके समय, रास्तेमें और अशक्त होनेकी स्थितिमें भी मानसी संध्या की जाती है ' ।

### —— ★ —— पञ्चमहायज्ञ

गृहस्थके घरमें पाँच स्थल ऐसे हैं, जहाँ प्रतिदिन न चाहनेपर भी जीव-हिंसा होनेकी सम्भावना रहती हैं। चूल्हा (अग्नि जलानेमें), चक्की

१-संध्यामिष्टिं च होमं च यावजीवं समाचरेत्। त्र त्यजेत् सूतके वापि त्यजन् गच्छत्पधांगतिम् ॥

२ सूतके मानसीं संध्यां कुर्याद् वै सुप्रयत्नतः ।(स्पृतिममुच्चय)

३ उपस्थानं न चैब हि ।

(भारद्वाज, उमचारशृषण) (निर्णयसिन्ध्)

त्। (सृतिसम्बय)

७-कुशवारिववर्जिता ।

(निर्मयसिन्ध्)

८-सृतके मृतके कुर्यात् प्राणायामममन्त्रकम् । तथा मार्जनमन्त्रांस्तु मनसोच्चार्यं मार्जयेत् ॥ गायत्रीं सम्यगुच्चार्यं सूर्यायाच्ये निवेदयेत् । मार्जनं तु न वा कार्यमुपस्थानं न चैव हि ॥ (भारत्रज्ञ आवारभण १०३-१०४)

९ सृतके तु साविज्याञ्चलि प्रक्षित्व प्रदक्षिणम् । कृत्वा सूर्ये तथा ध्यायन् नमस्तुर्यात् पुनः पुनः ॥

१०-(क)'आयन्तश्चाश्चिः काले तिष्ठन्मपि गपेद् दश ।

(आचारभूषण पृ २०४)

(छ)आपद्यध्व-यशवतञ्च संध्यां कुर्वीत यानमीय्।

(गीतम्)

(पीसनेमें), बुहारी (बुहारनेमें), ऊखल (कूटनेमें), जल रखनेके स्थान (जलपात्र रखनेपर नीचे जीवोंके दबने) से जो पाप होते हैं, उन पापोंसे मृक्त होनेके लिये ब्रह्मयज्ञ—वेद वेदाङ्गादि तथा पुराणादि आर्पश्रन्थोंका स्वाध्याय, पितृयज्ञ—श्राद्ध तथा तर्पण, देवयज्ञ—देवताओंका पूजन एवं हवन, भूतयज्ञ—बलिवैश्वदेव तथा पञ्चबत्ति, मन्प्ययज्ञ -अतिथि सत्कार—इन पाँचों यज्ञोंको प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये।

> पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन् ॥ तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः । पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥ अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमो दैवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

> > (मन्॰ ३।६८--७०)

### ब्रह्मयज्ञ

संध्यावन्दनके बाद द्विजमात्रको प्रतिदिन वेद-पुराणादिका पठन-पाठन करना चाहिये अथवा नीचे लिखे मन्त्रोंका पाठ करे। (समयाभाव होनेपर केवल गायत्री महामन्त्रके जपनेसे भी ब्रह्मयज्ञकी पूर्ति हो जाती है<sup>8</sup>।)

देश कालके स्मरणपूर्वक 'अथ ब्रह्मयज्ञाख्यं कर्म करिष्ये'— ऐसा उच्चारण कर संकल्प करे।

ऋग्वेद---ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्।

१ अवेदविन्महायज्ञान् कर्तुमिच्छंस्तु यो द्विजः । तारव्याहृतिसंयुक्तां साविज्ञों त्रि. समुच्चरेन् ॥ (आचारनुमें अन्निस्पृति)

यजुर्वेद — ॐ इषे त्वोर्जे न्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रापंयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मध्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघश<sup>्</sup> सो धुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि।

सामवेद —ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । निहोता सत्त् बर्हिषि ।

अथर्ववेद — ॐ शं नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये। शंयोरभिस्रवन्तु नः।

निरुक्तम् — समाम्नायः समाम्नातः ।

छन्द—मयरसतजभनलगसंमितम्।

निघण्टु—गौः गमा ।

ज्यौतिषम्---पञ्चसंवत्सरमयम्।

शिक्षा-अय शिक्षां प्रवक्ष्यामि।

व्याकरणम्—वृद्धिरादैच्।

कल्पसूत्रम् — अथातोऽधिकारः फलयुक्तानि कर्माणि ।

गृह्यसूत्रम्—अधातो गृह्यस्थालीपाकानां कर्म ।

न्यायदर्शनम् — प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्ता-त्रयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनियहस्थानानां तत्त्वजानान्निःश्रेयसाथिगमः ।

वैशेषिकदर्शनम् — अथातो धर्मं च्याख्यास्यामः । यतोऽभ्युदय-निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

योगदर्शनम्—अथ योगानुशासनम् । योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । सांख्यदर्शनम्—अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त-पृरुषार्थः ।

भारद्वाजकर्ममीमांसा — अथातो धर्मजिज्ञासा । धारको धर्मः । जैमिनीयकर्ममीमांसा — अथातो धर्मजिज्ञासा, चोदना-लक्षणोऽर्थो धर्मः । ब्रह्ममीमांसा--अथातो ब्रह्मजिज्ञासा। जन्माद्यस्य यतः। शास्त्रयोनित्वात्। तत्तु समन्वयात्।

स्पृति:-

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यार्यामदं वचनमञ्जवन् ॥ रामायणम—

तपःस्वाध्यायनिस्तं तपस्वी वाग्विदां वरम् । नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॥

भारतम्—

नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वर्तीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

पुराणम्—

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतञ्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराद् तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्मन्ति यत्सूरयः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥

तन्त्रम्---

आचारमूला जातिः स्यादाचारः शास्त्रमूलकः । वेदवाक्यं शास्त्रमूलं वेदः साधकमूलकः ॥ साधकश्च क्रियामूलः क्रियापि फलमूलिका । फलमूलं सुखं देवि सुखमानन्दमूलकम् ॥

# तर्पण (पितृयज्ञ)

तर्पणका फल-

एकैकस्य तिलैर्मिश्रांस्त्रींस्त्रीन् दद्याज्जलाञ्चलीन् । यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ।।

एक-एक पितरको तिलमिश्रित जलकी तीन-तीन अञ्चलियाँ प्रदान करे। (इस प्रकार तर्पण करनेसे) जन्मसे आरम्भकर तर्पणके दिनतक किये पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं।

तर्पण न करनेसे प्रत्यवाय (पाप) — ब्रह्मादिदेव एवं पितृगण तर्पण न करनेवाले मानवके शगीगका रक्तपान करते हैं अर्थात् तर्पण न करनेके पापसे शरीरका रक्त-शोषण होता है।

'अतर्पिताः शरीराद्धिरं पिबन्ति'

—इससे यह सिद्ध होता है कि गृहस्थ मानवको प्रतिदिन तर्पण अवश्य करना चाहिये। तर्पणके योग्य पात्र — सोना, चाँदी, ताँवा, काँसाका पात्र पितरींके तर्पणमें प्रशस्त माना गया है। मिट्टी तथा लोहेका पात्र सर्वथा वर्जित है<sup>8</sup>।

तिल-तर्पणका निषेध—सप्तमी एवं रविवारको, घरमें, जन्मदिनमें, दास, पुत्र और खीकी कामनावाला मनुष्य तिलसे तर्पण न करे। नन्दा (प्रतिपदा, पष्ठी, एकादशी) तिथि, शुक्रवार, कृतिका, मधा एवं भरणी नक्षत्र, रविवार तथा गजच्छायायोगमें तिलमिले जलसे कदापि तर्पण न करे<sup>रे</sup>।

कुशाके अग्रभागसे देवताओंका, मध्यसे मनुष्योंका और मूल तथा अग्रभागसे पितरोंका तर्पण करे<sup>रे</sup>।

घरमें, ग्रहण, पितृश्रान्द्र, व्यतीपातयोग, अमावास्या तथा संक्रान्तिके दिन निषेध होनेपर भी तिलसे तर्पण करे। किंतु अन्य दिनोंमें घरमें तिलसे तर्पण न करे<sup>8</sup>।

(आहिकसूत्राः)

र सप्तम्यां भानुवारं च मृहे जन्मदिने तथा। भृत्यपुत्रकलत्रार्थी न कुर्यात् तिलतर्पणम्।। नन्दायां भागवदिने कृतिकासु मघासु च। भरण्यां भानुवारे च गजन्ज्ञायाह्वये तथा। तर्पणं नैव कुर्वित तिलिमिश्रं सदाचन।।

(आचारमयृख)

३-कुशाधैस्तर्पयदेवान् मनुष्यान् कुशमध्यतः । द्विगुणीकृत्य मूलाधैः चितृन् संतर्पयेद्द्विजः ॥ ४-उपरागे चितृश्राद्धे पातेऽमायां च संक्रमे । निषेधेऽपीह सर्वत्र तिलैस्तर्पणमाचरेत् ॥ (आ॰ सत्रा॰ भाग ४, कात्यायनका वचन)

१-हैमं रौप्यमयं पात्रं ताम्रं कांस्यसमृद्धवम्। पितृणां तर्पणे पात्रं मृष्ययं तु परित्यजेत्।।

## तर्पण-प्रयोग-विधि<sup>१</sup>

गायत्रीमन्त्रसे शिखा बाँघकर तिलक लगाकर प्रथम दाहिनी अनामिकाके मध्य पोरमें दो कुशों और बायीं अनामिकामें तीन कुशोंकी पवित्री<sup>र</sup> धारण कर ले। फिर हाथमें त्रिकुश, यव, अक्षत और जल लेकर निम्नलिखित संकल्प पढ़े—

अद्य श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं देवर्षिमनुष्यपितृतर्पणं करिष्ये । (पु॰ ५के अनुसार संकल्प करे)

आवाहन—इसके बाद तॉबेके पात्रमें जल और चावल डालकर त्रिकुशको पूर्वाग्र रखकर उस पात्रको दायें हाथमें लेकर बायें हाथसे ढककर नीचे लिखा मन्त्र पढ़कर देव-ऋषियोंका आवाहन करे।

आवाहन-मन्त्र--

ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः। आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः॥

(१) देव-तर्पण-विधि—देव तथा ऋषि तर्पणमें १-पूरब दिशाकी ओर मुँह करे। २ जनेऊको सव्य रखे। ३ दहिना घुटना जमीनपर लगाकर बैठे<sup>३</sup>। ४ अर्घ्यपात्रमे चावल<sup>3</sup> छोड़े।

'नित्यमेव स्नात्वाऽब्हिर्देवानृषींश्च तर्पयन्ति ।' पुराणमें लिखा है -

'तर्पयेदन<del>व</del>हं द्विज: 1'

२-चिना कुश आदि पहने केवल हाधसं तर्पण नहीं करना चाहिये खड्गप्रीकितकहस्तेन कर्तच्ये पितृतर्पणम् । मणिकाञ्चनदर्भेवां न शुद्धेन कदाचन ॥

३ दक्षिणजानुभूलग्नो देविभ्यः सैचयेजलम्। (कृद्धपराशंग) ४ देवान् ब्रह्मऋर्वीश्वैव तर्पयेदक्षतोदकैः। (कृर्यपुगण)

१ संध्योपासनमें सृष्यांर्घ्यसे मन्देहादि सक्षस भस्म होते हैं और तर्पणसे समस्त ब्रह्माण्डका कल्याण होता है। इस तर्पण प्रयोगके द्वारा थोड़ समयम हमसे जो इतना महान् कार्य हो जाता है. वह भगवान्की असीम दयाका सूचक है, क्यांकि ऐसा विधान हमें उन्होंने दिया, इसिलिये प्रत्येक अधिकारीको इसका अनुष्यन प्रतिदिन अवस्य करना चाहिये। मृह्यसूत्रमें भगवान्का यह आदेश है—

'द-तीनों कुशोंको पूर्वकी ओर अग्रभाग कर रखे ६ जलकी अञ्जलि एक एक हो । ७ देवतीर्थसे अर्थात् दायें हाथकी अँगुलियोंके अग्रभागसे दे। (देवतीर्थका चित्र पृ॰ सं॰ ४४ में देखें) ८-जलाञ्जलिको सोना, चाँदी, ताँबा अथवा काँसेके बर्तनमें डाले यदि नदीमें तर्पण किया जाय तो दोनों हाथोंको मिलाकर जलसे भरकर गौकी सींग-जितना ऊँचा उठाकर जलमें ही अञ्जलि डाल दे<sup>3</sup>।

निम्नलिखित प्रत्येक नाम-मन्त्रके बाद **'तृप्यताम्'** कहकर एक-एक अञ्जलि जल देता जाय ।

ॐ ब्रह्मा तृष्यताम् । ॐ विष्णुस्तृष्यताम् । ॐ स्द्रस्तृष्यताम् । ॐ वेवास्तृष्यताम् । ॐ देवास्तृष्यत्ताम् । ॐ कृत्दांसि तृष्यत्ताम् । ॐ वेदास्तृष्यत्ताम् । ॐ त्रह्षयस्तृष्यत्ताम् । ॐ पुराणाचार्यास्तृष्यत्ताम् । ॐ संवत्सरः सावयवस्तृष्यताम् । ॐ देव्यस्तृष्यत्ताम् । ॐ संवत्सरः सावयवस्तृष्यताम् । ॐ नागास्तृष्यत्ताम् । ॐ सागरास्तृष्यत्ताम् । ॐ नागास्तृष्यत्ताम् । ॐ सागरास्तृष्यत्ताम् । ॐ पर्वतास्तृष्यत्ताम् । ॐ सरितस्तृष्यत्ताम् । ॐ पर्वतास्तृष्यत्ताम् । ॐ रक्षांसि तृष्यत्ताम् । ॐ पिशाचास्तृष्यत्ताम् । ॐ सुपर्णास्तृष्यत्ताम् । ॐ भूतानि तृष्यत्ताम् । ॐ पश्वस्तृष्यत्ताम् । ॐ वनस्पतयस्तृष्यत्ताम् । ॐ ओषधयस्तृष्यत्ताम् । ॐ भूतग्रामञ्चतुर्विध-स्तृष्यत्ताम् ।

(२) ऋषि-तर्पण — इसी प्रकार निम्नाङ्कित मन्त्रवाक्योंसे मरीचि आदि ऋषियोंको भी एक-एक अञ्जलि जल दे—

ॐ मरीचिस्तृष्यताम् । ॐ अत्रिस्तृष्यताम् । ॐ अङ्गिरास्तृष्यताम् । ॐ पुलस्यस्तृष्यताम् । ॐ पुलहस्तृष्यताम् । ॐ क्रतुस्तृष्यताम् ।

(उशना)

१-कुशाशेषु सुर्गस्तर्पयेत्।

<sup>(</sup>अहम्पुराण)

२-एकैकमञ्जलि देवान् ।

<sup>(</sup>व्यासं)

३ ह्यं हस्तौ युग्पतः कृत्वा पूरयेदुरकाञ्जलिपः। गोशङ्कपात्रपुद्धृत्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्।।

ॐ वसिष्ठस्तृप्यताम् । ॐ प्रचेतास्तृप्यताम् । ॐ भृगुस्तृप्यताम् । ॐ नारदस्तृप्यताम् ।

(३) दिव्य मनुष्य-तर्पण—दिव्य मनुष्य-तर्पणमें—१-उत्तर दिशाको ओर मुँह करे ै।२-जनेऊको कंठीको तरह कर ले।३-गमछेको भी कंठीको तरह कर ले।४ सीधा बैठे।कोई घुटना जमीनपर न लगाये ै। ५-अर्घ्यपात्रमें जौ छोड़े। ६-तीनों कुशोंको उत्तरात्र रखे । प्राजापत्य



(काय) तीर्थसे दे अर्थात् कुशोंको दाहिने हाथकी कनिष्ठिकाके मूलभागमें रखकर यहींसे जल दे । ८-दो-दो अञ्जलियाँ दे ौ

१-ततः कृत्वा निवीतं तु यज्ञसूत्रमुदङ्गुखः। प्राजापत्येन तीर्थेन पमुष्यांस्तर्पयेत् पृथक् ॥

(दिष्मु)

र मनुष्यतर्पणं कुर्वन किञ्चिजानु पातथेन्। (पुलम्ब)

३ हो द्वी तुसनकादयः अर्हन्ति । (ध्यास)

### अञ्जलिदानके मन्त्र—

ॐ सनकस्नृप्यताम् (२) ।ॐ सनन्दनस्नृप्यताम् (२) ।ॐ सनातनस्नृप्यताम् (२) ।ॐ कपिलस्नृप्यताम् (२) ।ॐ आसुरि-स्नृप्यताम् (२) ।ॐ बोद्धस्नृप्यताम् (२) ।ॐपञ्चशिखस्नृप्यताम् (२) ।

(४) दिव्य पितृ-तर्पण—पितृ-तर्पणमें—१-दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करे। २-अपसन्य हो जाय अर्थात् जनेकको दाहिने कंधेपर रखे । र्वायकं नीचे ले जाय । ३-गमछेको भी दाहिने कंधेपर रखे । ४-बायाँ घुटना जमीनपर लगाकर बैठेरे। ५-अर्घ-पात्रमे कृष्ण तिल छोड़े । ६-कुशोंको बीचसे मोड़कर उनकी जड़ और अग्रभागको दाहिने हाथमें तर्जनी और अँगूठेके बीचमें रखे। ७-पितृतीर्थ (चित्र पृ॰-सं॰ ४४ में देखें) से अर्थात् अँगूठे और तर्जनीके मध्यभागसे अञ्चलि दे। ८-तीन तीन अञ्चलियाँ दे ।

उपर्युक्त नियमसे प्रत्येक मन्त्रसे तीन-तीन अञ्जलियोंको देनेके मन्त्र इस प्रकार हैं—

ॐ कव्यवाडनलस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं (गङ्गाजलं वा) तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः । ॐ सोमस्तृप्यताम्

१-जिनके पास यज्ञोपवीत नहीं हैं, उन्हें उत्तरीय (गमछे) के द्वारा तर्पणकार्य करना चाहियं।

२ भूलग्नसञ्जानुस्य दक्षिणायकुशेन च । पितृन् संतर्पयेत्... । (वृद्धप्रस्यर)

३ पितृन् भक्त्या तिलीः कृष्णीः.... ) (माधन)

४-अर्हन्ति पितरखोंखीन्।

<sup>(</sup>ब्यास)

५ कुछ पद्धतियोंके अनुसार तर्पणमें केवल 'स्वधा' का प्रयोग चलता है। परंतु

इदं सितलं जलं (यङ्गाजलं वा) तस्यै स्वधा नमः (३)। ॐ यमस्तृष्यताम् इदं सितलं जलं (यङ्गाजलं वा) तस्यै स्वधा नमः(३)। ॐ अर्थमा तृष्यताम् इदं सितलं जलम् (यङ्गाजलं वा) तस्यै स्वधा नमः (३)। ॐ अग्निष्वात्ताः पितरस्तृष्यन्ताम् इदं सितलं जलं (यङ्गाजलं वा) तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ॐ सोमपाः पितरस्तृष्यन्ताम् इदं सितलं जलं (यङ्गाजलं वा) तेभ्यः स्वधा नमः(३)। ॐ बिहेषदः पितरस्तृष्यन्ताम् इदं सितलं जलं (यङ्गाजलं वा) तेभ्यः स्वधा नमः(३)।

(५) यम-तर्पण—इसी प्रकार निम्नलिखित प्रत्येक नामसे यमराजको पितृतीर्थसे ही दक्षिणाभिमुख तीन-तीन अञ्जलियाँ दे—

ॐ यमाय नमः(३)। ॐ धर्मराजाय नमः(३)। ॐ मृत्यवे नमः(३)। ॐ अन्तकाय नमः(३)। ॐ वैवस्वताय नमः(३)। ॐ कालाय नमः(३)। ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः(३)। ॐ औदुम्बराय नमः(३)। ॐ दध्नायं नमः(३)। ॐ नीलाय नमः(३)। ॐ परमेष्ठिने नमः(३)। ॐ वृकोदराय नमः(३)। ॐ चित्राय नमः(३)। ॐ चित्रगुप्ताय नमः(३)

(६) मनुष्यपितृ-तर्पण—पितरोंका तर्पण करनेके पूर्व निम्नाङ्कित मन्त्रोंसे हाथ जोड़कर प्रथम उनका आवाहन करे

> ॐ उशन्तस्त्वा नि धीमह्युशन्तः समिधीमहि । उशन्तुशत आ वह पितृन् इविषे अत्तवे ॥

> > (ফর্০ १९ 1 ৩০)

पारस्करमृह्यस्तृतंत हरिहरभाष्यमे तर्पण प्रयोग विख्यपके अन्तर्गत 'स्वधा नम ' प्रयोग दिया गया है, जिसके अनुसार यहाँ तर्पणमें 'स्वधा नम.' का प्रयोग ही उचित हैं। १-स्वपाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च । वैवस्तताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ॥ औतुम्बराध दक्ष्माय नोलाय परमेष्ठिने। चुकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः॥ (यस्यपुः १०३ । २३ नर्षः कालाध्यनपर्तिशष्ट)

आ यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः। अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि बुवन्तु तेऽवन्वस्मान्॥

(यजु॰ १९।५८)

यदि ऊपर लिखे वेदमन्त्रोंका शुद्ध उच्चारण सम्भव न हो तो निम्नलिखित वाक्यका उच्चारण कर पितरोंका आयाहन करे—

ॐ आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलाञ्जलिम्।

इसी तरह नीचे लिखे मन्त्रोंका भी शुद्ध उच्चारण सम्भव न हो तो मन्त्रोंको छोड़कर केवल 'अमुकगोत्रः अस्मित्पता '''अमुकस्वरूपः' आदि संस्कृतवाक्य बोलकर तिलके साथ तीन-तीन जलाञ्जलियाँ दे, यथा—

अमुकगोत्रः अस्मित्पता अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं (गङ्गाजलं वा ) तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुकगोत्रः अस्मित्पतामहः अमुकशर्मा रुद्ररूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं (गङ्गाजलं वा ) तस्मै स्वधा नमः ( ३ )।

अमुकगोत्रः अस्मत्रपितामहः अमुकशर्मा आदित्यरूपस्तृष्यतामिदं तिलोदकं ( गङ्गाजलं वा ) तस्मै स्वधा नमः ( ३ )।

अमुकगोत्रा अस्मन्माता अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः।

अमुकगोत्रा अस्मित्यतामही अमुकी देवी रुद्ररूपा तृष्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः (३)।

अमुकगोत्रा अस्मत्रपितामही अमुकी देवी आदित्यरूपा तृष्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः ( ३ )।

यदि सौतेली माँ मर गयी हो तो उसको भी तीन बार जल दे—

अमुकगोत्रा अस्मत्सापत्रमाता अमुकी देवी तृष्यतामिदं तिलीदकं तस्यै स्वधा नमः (३)।

इसके बाद निम्नाङ्कित नौ मन्त्रोंको पढ़ते हुए पितृतीर्थसे जल गिराता रहे' (जिन्हें वेदमन्त्र न आता हो, वे इसे ब्राह्मणहारा पढ़वावें या

१-पारस्कर मृह्यसूत्रके श्रीरहरभाष्यमे वर्षण प्रकरणके अनुसार इन में मन्त्रोंको पढ़ते दृष्ट जलधारा छोड़नेका विधान है।

छोड़ भी सकते हैं।) —

ॐ उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्पासः । असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु॥ (यज् १९ ४९)

अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः । तेषां वय सुमतौ यज्ञिबानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ (यजुः १९६५०)

आ यन्तुं नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पश्चिभिर्देवयानैः । अस्मिन् यज्ञे खधयां मदन्तोऽधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ॥ (१४५-९८) ॥

ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्नुतम् । स्वधा स्थ तर्पयत में **पितृन्** ॥

(यज् २ । ३४)

पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । अक्षन्यितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतृपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम् ।

(ধন্ १९। এই)

ये चेह पितरो ये च नेह याँश्च विद्य याँ उ च न प्रविद्य । त्वं वेस्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञ ् सुकृतं जुषस्व ।

(सनुः१९।६७)

मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः । (यज् १३ ॥२७)

मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव ्रैरजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ (यजुः १३ । २८) मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ (यनुः १३ । २९)

ॐ मधु । मधु । मधु । तृष्यध्वम् । तृष्यध्वम् । तृष्यध्वम् । फिर नीचे लिखे मन्त्रका पाठमात्र करे—

ॐ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो देष्पैतद्वः पितरो वास आधत ।

(यजु॰ २ | ३२)

द्वितीय गोत्र-तर्पण—इसके बाद द्वितीय गोत्रवाले (निहालके) मातामह (नाना) आदिका तर्पण करे। यहाँ भी पहलेकी भाँति नेम्नलिखित वाक्योंको तीन तीन बार पढ़कर तिलसहित जलकी तीन-तीन अञ्जलियाँ पितृतीर्थसे दे —

अमुकगोत्रः अस्मन्मातामहः (नाना) अमुकः वसुरूपस्तृप्यतामिदं तेलोदकं तस्मै स्वधा नमः (३)।

अमुकगोत्रः अस्मत्रमातामहः (परनाना) अमुकः रुद्ररूप-ज्ञृष्यतामिदं तिलोदकं तस्मै खधा नमः (३)।

अमुकगोत्रः अस्मद् वृद्धप्रमातामहः (वृद्ध परनाना) अमुकः आदित्यरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै खधा नमः (३)।

अमुकगोत्रा अस्मन्यातामही (नानी) अमुकी देवी दा वसुरूपा एयतामिदं तिलोदकं तस्यै खधा नमः (३)।

अमुकगोत्रा अस्मत्रमातामही (परनानी) अमुकी देवी दा रुद्धरूपा एयतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नम: (३)।

अमुकगोत्रा अस्मद्वृद्धप्रमातामही (वृद्ध परनानी) अमुकी देवी । आदित्यरूपा तृष्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः (३)। पल्यादितर्पण—इसके आगे पत्नीसे लेकर आप्तपर्यन्त जो भी सम्बन्धी मृत हो गये हों, उनके गोत्र और नाम लेकर एक-एक अञ्जलि जल दे<sup>8</sup>—

अमुकगोत्रा अस्मत्यत्नी (भार्या) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रः अस्मत्सृतः (बेटा) अमुकशर्मा वसुरूपसृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रा अस्मत्कन्या (बेटी) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रः अस्मित्पतृव्यः (पिताके भाई) अमुकशर्मा वसुरूपसृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रः अस्मन्मातृलः (मामा) अमुकशर्मा वसुरूपसृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रः अस्मन्दशाता (अपना भाई) अमुकशर्मा वसुरूपसृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रः अस्मन्दशाता (अपना भाई) अमुकशर्मा वसुरूपसृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रः अस्मत्सापलभाता (सौतेला भाई) अमुकशर्मा वसुरूपसृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रा अस्मत्यात्मभात्रा (वृज्ञा) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रा अस्मन्यातृभगिनी (मौसी) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रा अस्मन्यातृभगिनी (मौसी) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रा अस्मन्यातृभगिनी (भौसी) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रा अस्मन्यातृभगिनी (भौसी) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रा अस्मन्यात्मभगिनी (अपनी

(व्यासस्मृति ३ । २२)

 <sup>(</sup>क) पारस्कर गृहासूत्र, हरिहरमाच्य वर्षण प्रयोग (श्रीर्गशब्द कण्डिका ३)में यहाँ अयाग मिलता है।

<sup>(</sup>ख) ....चेऽष्यन्ये गोतिणो ज्ञानिवर्जिताः । तानेकाञ्जलिदानेन प्रत्येकं च पृथक् पृथक् ॥

सपत्नोक पिजादित्रय, सफ्लीक मातामहादित्रयमे अतिरिक्त मधी स्त्री पुरुपोकी एक-एक सञ्जाल देशी चोहिसी !

बहन)अमुकी देवी दा वसुरूपा तृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै खधा नमः। अमुकगोत्रा अस्मत्सापलभगिनी (सौतेली बहन) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै खधा नमः। अमुकगोत्रः अस्मच्छ्वशुरः (श्वशुर) अमुकशर्मा वसुरूपस्तृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुकगोत्रः अस्मद्गुरुः अमुकशर्मा वसुरूप-स्तृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुकगोत्रा अस्मदाचार्यपत्नी अमुको देवी दा वसुरूपा तृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रः अस्मच्छिष्यः वसुरूपस्तृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुकगोत्रः अस्मत्सखा अमुकशर्मा वसुरूपस्तृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुकगोत्रः अस्मदाप्तपुरुषः अमुकशर्मा वसुरूपस्तृष्यताम् इदं सितलं जलं तस्मै

इसके बाद सब्य होकर पूर्वीभमुख हो सीधे बैठ जाय। कुशोंको सीधा कर उनके अग्रभागको भी पूरबकी ओर कर ले। फिर नीचे लिखे श्लोकोंको पढ़ते हुए देवतीर्थसे जल गिराये —

देवासुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसाः । पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्माण्डास्तरवः खगाः ॥ जलेचरा भूनिलया वाय्वाधाराश्च जन्तवः । तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशु महत्तेनाम्बुनाखिलाः ॥

इसके बाद अपसव्य होकर जनेऊ और अँगोछेको भी दाहिने कंधेपर रखकर दक्षिणाभिमुख हो जाय<sup>8</sup>। कुशोंको बीचसे मोड़कर इनकी जड़ और अग्रभागको दक्षिणकी ओर कर दे। फिर नीचे लिखे हुए श्लोकोंको पढ़कर पितृतीर्थसे जल गिराये—

नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः। तेषामाच्यायनायैतदीयते सलिलं मया॥

१-पारस्कर-मृद्यसूत्र, तर्पण प्रयोगमें अपयन्य होकर तर्पणका विधान है।

येऽबान्धवा बान्धवाश्च येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । ते तृष्तिमखिला यान्तु यश्चासम्तोऽधिवाञ्छति ॥

(শমপু- १ - ২০ । १६९ ৩০)

ये मे कुले लुप्तिपण्डाः पुत्रदारिववर्जिताः । तेषां हि दत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम् ॥ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देविर्षिपितृमानवाः । तृष्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥ अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् । आब्रह्मभुवनाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम् ॥

वस्त्र-निष्पीडन इस प्रकार सब पितरोंका वर्षण हो जानेके बाद अंगोंछेकी चार तह कर उसमें तिल तथा जल छोड़कर मीचे लिखा मन्त्र पढ़कर जलके बाहर बायीं ओर पृथ्वीपर निचोड़

ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः । ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्॥

(ইলী০ খাল প্র ৷ ২০ # ২৪-২৬)

भीष्मतर्पण—इसकेबाद भीष्मिपतामहको पितृतीर्थ और कुशोंसे जल दे — भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः। आभिरिद्धिरवाण्नोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम्॥ सूर्यको अर्ध्यदान—इसके पश्चात पात्रको जल तथा मिडीसे स्वन्न

सूर्यको अर्घ्यदान—इसके पश्चात् पात्रको जल तथा मिट्टीसे खच्छ कर ले तदनन्तर पूर्वोक्त ग्रेतिसे आचमन और प्राणायाम कर सब्य हो जाय अर्थात् जनेकको बार्ये कंधेपर कर ले। अर्घ्यमे फूल चन्दन लकर गिम्नालिखित मन्त्रसे सूर्यको अर्घ्य दे

> नमो विवस्तते ब्रह्मन् ! भास्तते विष्णुतेजसे । जगत्सिवते शुचये सवित्रे कर्मदायिने ॥

सूर्यार्घ्य देकर प्रदक्षिणा करे इसके बाद दिशाओं एवं उनके

१ -पारकार-गृह्यसृत्र सर्पणसृत्रकण्डिका हॉरहरभाष्य ।

१-ॐ प्राच्ये नमः, ॐ इन्द्राय नमः। १-ॐ आग्नेय्ये नमः, ॐ अग्नये नमः। ३-ॐ दक्षिणाये नमः, ॐ यमाय नमः। ४-ॐ नैत्रर्र्तये नमः, ॐ निर्ज्ञर्तये नमः। ५-ॐ प्रतीच्ये नमः, ॐ वरुणाय नमः। ६-ॐ वायव्ये नमः, ॐ वायवे नमः। ७-ॐ उदीच्ये नमः, ॐ कुबेराय नमः। ८-ॐ ऐशान्ये नमः, ॐ ईशानाय नमः। ९-ॐ ऊध्वयि नमः, ॐ ब्रह्मणे नमः। १०-ॐ अधराये नमः, ॐ अनन्ताय नमः।

इस तरह दिशाओं और देवताओंको नमस्कार कर बैठकर नीचे लिखे

मन्त्र पढ़कर एक-एक जलाञ्जलि दे —

ॐ ब्रह्मणे नमः । ॐ अग्नये नमः । ॐ पृथित्यै नमः । ॐ ओषधिभ्यो नमः । ॐ वाचे नमः । ॐ वाचस्पतये नमः । ॐ महद्भ्यो नमः । ॐ विष्णवे नमः । ॐ अद्भ्यो नमः । ॐ अपाम्पतये नमः । ॐ वरुणाय नमः ।

समर्पण — निम्नाङ्कित वाक्य पढ़कर यह तर्पण-कर्म भगवान्को

समर्पित करे —

अनेन यथाशिक्तकृतेन देवर्षिमनुष्यिपतृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान् पितृस्वरूपी जनार्दनवासुदेवः श्रीयतां न मम । ॐ तत्सद्-ब्रह्मार्पणमस्तु ।

तदनत्तर हाथ जोड़कर भगवान्का स्मरण करते हुए पाठ करे प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् ।
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु ।
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ॥
यत्पादपङ्कजस्मरणात् यस्य नामजपादिष ।
न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम् ॥
ॐ विष्णवे नमः । ॐ विष्णवे नमः ।

ॐ विष्णवे नमः । तर्पण-विधि समाप्त ।

# सूर्यके बारह नमस्कार

सूर्यकी पूजा एवं वन्दना भी नित्यकर्ममें आती हैं। शास्त्रमें इसका बहुत महत्त्व बतलाया गया है। दूध देनेवाली एक लाख गायोंके दानका जो फल होता है, उससे भी बढ़कर फल एक दिनकी सूर्यपूजासे होता हैं। पूजाकी तरह सूर्यके नमस्कारोंका भी महत्त्व हैं। सूर्यके बारह नामोंके द्वारा होनेवाले बारह नमस्कारोंको विधि यहाँ दी जाती है। प्रणामोंमें साष्टाङ्ग प्रणामका अधिक महत्त्व माना गया है। यह अधिक उपयोगी है। इससे शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। भगवान् सूर्यके एक नामका उच्चारण कर दण्डवत् करे। फिर उठकर दूसरा नाम बोलकर दूसरा दण्डवत् करे। इस तरह बारह साष्टाङ्ग प्रणाम हो जाते हैं। शीघ्रता न करे, भिवत-भावसे करे।

एतदर्थं प्रथम सूर्यमण्डलमें सौन्दर्यराशि भगवान् नारायणका ध्यान करना चाहिये। भावनासें दोनों हाथ भगवान्के सुकोमल चरणोंका स्पर्श करते हों, ललाट भी उसी सुखस्पर्शमें कैन्द्रित हो और आँखें उनके सौन्दर्य-पानमें मत्त हों।

संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुः अद्यः\*\*\*\*\*अहं श्रीपरमात्म-प्रोत्यर्थमादित्यस्य द्वादशनमस्काराख्यं कर्म करिष्ये।

संकल्पके बाद अञ्जलिमें या ताम्रपात्रमें लाल चन्दन, अक्षत, फूल डालकर हाथोंको हृदयके पास लाकर निम्नलिखित मन्त्रसे सूर्यको अर्घ्य दे—

<sup>्</sup>र प्रातः संध्यावसाने तु निर्त्यं सूर्यं समर्चयेत् । (पारिजात)

प्रदद्याद् वै गवां लक्षं दोग्धीणां वेदपारंगे ।
 एकाहमचंयेद् भानुं तस्य पुग्यं ततोऽधिकम् ॥ (भविष्यपुराण)

यः सूर्यं पूजविद्गित्वं प्रणमेद् वापि भक्तितः ।
 तस्य योगं च मोक्ष च खध्नस्तुष्टः प्रयच्छति ॥ (भविष्यपुराण)

एहि सूर्य ! सहस्रांशो ! तेजोराशे ! जगत्पते ! अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्ध्यं दिवाकर ! अव सूर्यमण्डलमें स्थित भगवान् नारायणका ध्यान करे— ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः ! केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरणमयवपुर्धृतशङ्खचक्रः ॥

अब उपर्युक्त विधिसे ध्यान करते हुए निम्नलिखित नाम-मन्त्रोंसे भगवान् सूर्यको साष्टाङ्ग प्रणाम करे—

(१) ॐ मित्राय नमः। (२) ॐ रवये नमः। (३) ॐ सूर्याय नमः। (४) ॐ भानवे नमः। (५) ॐ खगाय नमः। (६) ॐ पूखो नमः। (७) ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। (८) ॐ मरीचये नमः। (१) ॐ आदित्याय नमः। (१०) ॐ सवित्रे नमः। (११) ॐ अर्काय नमः। (१२) ॐ भारकराय नमो नमः।

इसके बाद सूर्यके सारिश्र अरुणको अर्घ्य दे—

विनतातनयो देवः कर्मसाक्षी सुरेश्वरः। सप्ताश्वः सप्तरजुश्च अरुणो मे प्रसीदतु॥ ॐ कर्मसाक्षिणे अरुणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्यं नोपजायते॥

—इसके बाद सूर्यार्घ्यका जल मस्तक और आँखोंमें लगाये तथा कुछ चरणामृत निम्नतिखित मन्त्रसे पी ले—

अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम् । सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे घारयाम्यहम् ॥ ॐ तत्सत् कृतमिदं कर्म ब्रह्मार्पणमस्तु । विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः ।

## नित्य-दान

नित्यकर्ममें दान भी आता है। लेदने आदेश दिया है कि दान बहुत ही श्रद्धांके साथ करना चाहिये। अपनी जैसी सम्पत्ति हो, उसके अनुसार दान करना चाहिये। देते समय अभिमान न हो, लब्बासे विनम्न होकर दान करे। मय मान कर दे<sup>8</sup>। यह दान सुपात्रको करना चाहिये और प्रतिदिन करना चाहियें। यह आवश्यक नहीं है कि दानको मात्रा अधिक ही हो। शास्त्रका आदेश है कि यदि स्थिति विपन्न हो तो जो कुछ भोजनके लिये मिले, उसमेंसे आधा ग्रास हो दान कर दे<sup>8</sup>। महाभारतमें कहा गया है कि यदि एक दिन भी अनके बिना बीत जाय, तो उस दिन इस तरहका शोक प्रकट करना चाहिये, अस तरह लुटेरोंसे लुट जानेपर मनुष्य करता हैं<sup>8</sup>। दाता पृरबकी ओर मुख करके दे और ग्रहीता उत्तरकी ओर मुख करके ले। इससे दोनोंका हित होता ! । माता, पिता और गुरुको अपने पुण्यका भी दान किया जाता है<sup>8</sup>। दान देनेसे पहले दान लेनेवाले ब्राह्मणकी चन्दनादिसे पुजा कर ले।

१ श्रद्धया देवम्। अश्रद्धयाऽदेवम्। श्रिया देवम्। ह्विया देवम्। भिया देवम्। (तैनिरीयोगः ११ । ३)

दातव्यं प्रत्यहं पात्रे स्वस्थः शक्यनुसारतः । (मृत्यिकावली)

ग्रासादर्धतरो प्रासी हार्थिश्वः कि न दीवते ।

इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यांत ॥

(स्पृतिसन्त्रावली)

एकस्मिन्नप्यतिकान्ते दिने दानविवर्जिते । दस्युभिम्बिनस्येव युक्तमाकन्दितुं भृशम् ॥

(महाभारत)

न्यात् पूर्वमुखो दानं भृह्णीयादुत्तरामुखः । भावुर्विवर्धते दातुर्यहीतुः क्षीयते न तत् ॥

(योपचिनामणि)

त्वनानां मुरूणां च मातापित्रोस्तथैव च । गण्यं देयं प्रयत्नेन नाष्ण्यं नोदितं क्वचित् ॥ देय वस्तुकी भी शुद्धि तथा फूलसे पूजा कर ले तथा देय वस्तुका इस प्रकार संकल्प करे।

(क) निष्काम संकल्प—'ॐ विष्णुर्विष्णुः, अद्य....श्रीपरमात्मत्रीत्वर्थमिदं वस्तु अमुकशर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यं सम्प्रददे।'

(ख) सकाम संकल्प—'श्रीपरमात्मप्रीत्यर्थं' के बाद 'ममै-तच्छरीरावच्छिन्नसमस्तपापक्षयसर्वग्रहपीडाशान्तिशरीरोत्थार्तिनाश-मनःप्रसादायुरारोग्यादिसर्वसौख्यसम्पत्त्यर्थं....इदं वस्तु अमुकशर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यं सम्प्रददे।'



### देवपूजा-प्रकरण

#### [देवयज्ञ]

### [पूजन-सम्बन्धी जानने योग्य कुछ आवश्यक बातें]

यहाँ सर्वप्रथम पूजन सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बातोंका निर्देश किया जा रहा है—

पञ्चदेव--

आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवम् । पञ्चदैवत्यमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूज्येत् ॥ (मन्सपूर्णण)

सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, त्रिष्णु ये पञ्चदेव कहे गये हैं। इनकी पूजा सभी कार्योमें करनी चाहिये।

अनेक देवमूर्ति-पूजा-प्रतिष्ठा-विचार— एका मूर्तिर्न सम्पूज्या गृहिणा खेष्टमिच्छता। अनेकमूर्तिसम्पन्न: सर्वान् कामानवाप्नुयात्॥ कल्याण चाहनेवाले गृहस्थ एक मूर्तिकी ही पूजा न करें, किंतु अनेक देवमूर्तिकी पूजा करें, इससे कामना पूरी होती है।

किंत् 😁

गृहे लिङ्गद्वयं नार्च्यं गणेशत्रितयं तथा। शङ्खद्वयं तथा सूर्यो नार्च्यो शक्तित्रयं तथा॥ द्वे चक्रे द्वारकायास्तु शालग्रामशिलाद्वयम्। तेषां तु पूजनेनैव उद्देगं प्राप्नुयाद् गृही॥

(आचारप्रकाश, आचारेन्दु)

घरमें दो शिवलिङ्ग, तीन गणेश, दो शङ्ख, दो सूर्य, तीन दुर्गामूर्ति, दो गोमतीचक्र और दो शालग्रामकी पूजा करनेसे गृहस्थ मनुष्यको अशान्ति होती है। शालग्रामशिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते । (सन्द्रपुगण)

शालग्रामको प्राणप्रतिष्ठा नहीं होती।

बाणिलङ्गानि राजेन्द्र ख्यातानि भुवनत्रये। न प्रतिष्ठा न संस्कारस्तेषां नावाहनं तथा॥

(भविन्यपुरापा)

बाणितङ्ग तीनों लोकोंमें विख्यात हैं, उनकी प्राणप्रतिष्ठा, संस्कार या आवाहन कुछ भी नहीं होता।

> शैलीं दारुमयीं हैमीं धात्वाद्याकारसम्भवाम् । प्रतिष्ठां वै प्रकुर्वीत प्रासादे वा गृहे नृप ॥

> > (जृद्धपाराशर)

पत्थर. काप्ड, सोना या अन्य धातुओंको मूर्तियोंको प्रतिष्ठा घर या मन्दिरमें करनी चाहिये।

> गृहे चलार्चा विज्ञेया प्रासादे स्थिरसंज्ञिका । इत्येते कथिता मार्गा मुनिभिः कर्मवादिभिः ॥

> > (लॉगाक्षिभास्कर)

घरमें चल प्रतिष्ठा और मन्दिरमें अचल प्रतिष्ठा करनी चाहिये। यह कर्मज्ञानी मुनियोंका मत है।

> गङ्गाप्रवाहे शालग्रामशिलायां च सुरार्चने । द्विजपुङ्गव ! नापेक्ष्ये आवाहनविसर्जने ॥ शिवलिङ्गेऽपि सर्वेषां देवानां पूजनं भवेत् । सर्वलोकमये यसाच्छिवशक्तिर्विभुः प्रभुः ॥

> > (लहाइर्मपुराण अ॰ ५७)

गङ्गाजीमें, शालग्रामशिलामें तथा शिवितङ्गमें सभी देवताओंका पूजन बिना आवाहन-विसर्जन किया जा सकता है।

पाँच उपचार — १-गन्ध, २-पुष्प, ३-धूप, ४-दीप और ५-नैवेदा।

दस उपचार—१-पाद्य, २-अर्घ्य, ३-आचमन, ४-स्नान, ५ वस्त्र निवेदन, ६ गन्ध, ७ पुष्प, ८ धूप, ९ दीप और १० नैवेद्य।

सोलह उपचार—१ पांच, २ अर्घ्य, ३ आचमन, ४ स्तान, ५ वस्त्र, ६ आभृषण, ७ गन्ध, ८ पुग्म, ९ धूप, १० दीप, ११ नैवेद्य, १२—आचमन, १३ ताम्बूल, १४ स्तवपाठ, १५-तर्पण और १६-नमस्कार<sup>र</sup>।

फूल तोड़नेका मन्त्र—प्रात:कालिक स्नानादि<sup>र</sup> कृत्योंके बाद

स्त्रानं कृत्वा तु वे केचित् पुष्पं चिन्वन्ति मानवाः। देवतास्त्रकः गृह्णानाः भस्मीभवति दाहवत्॥

स्नान कर फूल न तोड़े क्योंकि ऐसा करनेसे देवता इसे स्वीकार नहीं करते। इस शब्दार्थसे आगातत: प्रतीन होने लगता है कि सबेरे उठकर स्नान करनेक पहले ही फूल तोड़ ले किंतु इस श्लोकका यह तात्पर्य नहीं है निबन्धकारोंने निर्णय दिया है कि यहाँ 'स्नान' का तात्पर्य 'मध्याह स्नान' हैं। फिलितार्थ होता है कि मध्याह स्नानके बाद फूल तोड़ना मना है, इसके यहले ही प्रात:-स्नानके बाद तोड़ लें—

( क ) स्त्राचम्, प्रातःस्त्राचातिरिक्तम्, स्त्रानोक्तरं प्रातः पुष्पाहरणादिविधानात्। ( वीरिमित्रोदय, पृजाप्रकाश, ५० ६४)

( ख ) प्रन्यध्याह्रसानपाम्। (आचारेन्दु, पृ० १५०)

(ग) रुद्रधरका मत है-

अस्मात्वा तुलसीं छित्त्वा देवतापितृकर्मणि। तत्सर्वं निष्फलं याति पञ्चगब्येन शब्द्ववीत॥

इस पदापुराणके वचनमें 'तुलासी' पद पुष्प आदिका उपलक्षक है। अतः इस वचनसे सिद्ध होता है कि स्नान किये बिना ही बंद तुलसीदल, फूल आदि तेड़ लिये आयें तो पाप लगता है, जिसकी शृद्धि पञ्चगव्यसे हो सकती है—'अत्र तुलसीपदं पुष्पमात्रपरम्। शिष्टाचातापुरोधादिति रुद्रधरः।' (आचारेन्द्र, पृ० १५०)

(च) दक्षने समिधा, फूल आदिका समय संध्यके बाद दिनका दूसरा भए। माना है। दिनको आठ भागोंमें बाँदा गया है 'समित्पुस्पकुशादीनां स कालः परिकोर्तितः।'

१ पूजनके अन्तमें साङ्गता सिद्धिके लिये दक्षिणा भी चढ़ा है चाहिये।

र⇒ हारीतका चचन हैं—

देव-पूजाका विधान है एतदर्थ स्नानके बाद तुलसी, बिल्बपत्र और फूल तोड़ने चाहिये। तोड़नेसे पहले हाथ पैर धोकर आचमन कर ले। पूरबकी ओर मुँहकर हाथ जोड़कर मन्त्र बोले—

मा नु शोकं कुरुष्य त्वं स्थानत्यागं च मा कुरु । देवतापूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते ॥

पहला फूल तोड़ते समय 'ॐ वरुणाय नमः', दूसरा फूल तोड़ते समय 'ॐ व्योमाय' नमः' और तीसरा फूल तोड़ते समय 'ॐ पृथिव्यै नमः' बोले<sup>8</sup>।

तुलसीदल-चयन — स्कन्दपुराणका वचन है कि जो हाथ पूजार्थ तुलसी चुनते हैं, वे धन्य हैं—

तुलसीं ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवाः।

तुलसीका एक-एक पत्ता न तोड़कर पत्तियोंके साथ अग्रभागको तोड़ना चाहिये। तुलसीको मझरी सब फूलोंसे बढ़कर मानी जाती है। मझरी तोड़ते समय उसमें पत्तियोंका रहना भी आवश्यक माना गया है<sup>3</sup>। निम्नितिखित मन्त्र पढ़कर पूज्यभावसे पौधेको हिलाये बिना तुलसीके अग्रभागको तोड़े। इससे पूजाका फल लाख गुना बढ़ जाता है<sup>8</sup>।

१-यह आर्थ प्रयोग है। व्योपायेतिच्छान्दसम् ।

(वी मिल्पुर प्रः)

२-प्रक्षात्य पाणिषादौ च आचम्य च कृताञ्चलिः। पादपाभिषुखो भूता प्रणवादिनमोऽन्तकम्। विसुज्य पुष्पमेकं तु वाचा बरूणमुख्येत्। व्योषाय च पृथ्वियौ च द्वित्रपुष्पं यथाक्षमम्॥

(आचरेन्द्)

- ३ (क) **मञ्जर्या पत्रसाहित्यमपेक्षितम्**। (वीर्यमबोदय, पृ॰ प्र॰)
  - (म) अभिन्नपत्रं हिस्ता दृद्धमञ्जरिसंयुताम्।श्रीरोदार्णवसम्भूतां तुल्तसीं दापयेद्धरिम्।।(अद्यप्रण)

४-मन्नेणानेन यः कुर्याद् गृहीत्वा तुलसीदलम्। यूजर्न व्यासुदेवस्य लक्ष्म्रज्ञाफलं लभेत्॥

(पदापुराण)

तुलसी-दल तोड़नेके मन्त्र— तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवप्रिया। चिनोमि केशवस्यार्थे वस्दा भव शोभने॥ त्वदङ्गसम्भवैः पत्रैः पूजचामि यथा हरिम्। तथा कुरु पवित्राह्नि ! कलौ मलविनाशिनि॥

(आहिकसूत्रावली)

तुलसीदल-चयनमें निषद्ध समय—वैधृति और व्यत्तीपात इन दो योगोमे, मंगल, शुक्र और रिव इन तीन वारोमें, द्वादशी, अमात्रास्या एव पूर्णिमा इन तीन तिथियोमें, संक्रान्ति और जननाशीच तथा मरणाशीचमें तृलसीदल तोहना मना हैं। सक्रान्ति, अमात्रास्या, द्वादशी, रिव और दोनों संध्यायोमें भी तुलसीदल न तोहें, कितु तुलसीके बिना भगवान्की पृजा पूर्ण नहीं मानी जाती, अतः निषिद्ध समयमें तृलसीवृक्षसे स्वयं गिरी हुई पत्तीसे पूजा करें, (पहले दिनके पिवा स्थानपर रखे हुए तृलसीदलसे भी भगवान्की पूजा की जा सकती हैं)। शालग्रामकी पूजाके लिये निषद्ध तिथियोमें भी तुलसी तोड़ी जा सकती हैं। बिना स्नानके और

१-वैधृती चः व्यतीपाते भीमभागंत्रभानुषु । पर्वद्वये च संक्रान्ती हादश्यां सृतके द्वयोः ॥

(निर्णायसिन्ध्, परिन्छंद ३, स्मृतिसारी )

र संक्षान्तौ कृष्णमक्षान्ते द्वादश्या निश् संध्ययोः । मञ्जिन्द्रात् . .... ।

(दिणाधमस्य )

३ निष्दद्धे दिवसे प्राप्ते पृह्वोद्याद् गलितं दलम्। तेनैव पूजां कुर्बीत न पूजा तुलसीं विना॥

(वासन्ध्युराण)

४ शालप्रामशिलाखाँधँ ग्रत्यहं नुलसीक्षितौ । तुलसीं ये विचिन्यांचा धन्यासे करपल्लवाः ॥ सङ्क्रान्यादौ निषित्दैऽपि तुलस्यवचयः स्मृतः।

(आह्रिकसूत्रम्बली)

जूता पहनकर भी तुलसी न तोड़े ै।

बिल्वपत्र तोड्नेका मन्त्र—

अमृतोद्धव ! श्रीवृक्ष ! महादेवप्रियः सदा । गृह्णामि तव पत्राणि शिवपूजार्थमादरात् ॥

(आचारेन्दु)

बिल्वपत्र तोड़नेका निषिद्ध काल — चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावास्या तिथियोंको, संक्रान्तिके समय और सोमवारको बिल्वपत्र न तोड़े<sup>2</sup>। किंतु बिल्वपत्र राङ्करजीको बहुत प्रिय है, अत. निषद्ध समयमें पहले दिनका रखा बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिये। शास्त्रने तो यहाँतक कहा है कि यदि नूतन बिल्वपत्र न मिल सके तो चढ़ाये हुए बिल्वपत्रको ही धोकर बार-बार चढ़ाता रहे<sup>3</sup>।

**बासी जल, फूलका निषेध**—जो फूल, पत्ते और जल बासी हो गये हों, उन्हें देवताओंपर न चढ़ाये। किंतु तुलसीदल और गङ्गाजल बासी नहीं होते। तीर्थोंका जल भी बासी नहीं होता<sup>\*</sup>। वस्त्र, यज्ञोपवीत और आभूषणमें

१-अस्नात्वा तुलसीं छित्वा सोपानत्कस्तथैव च । स याति नरकं घोरं यावदाभूतसम्प्लवम् ॥

(पद्ममुम्मम्)

२-अमारिकनासु संकान्त्यामण्डम्यामिन्दुवासरे । बिल्चपत्रं न च छिन्द्याच्छिन्दाच्छेन्नरक व्रजेत् ॥

(तिक्षपुराण)

अर्पितान्यपि जिल्लानि प्रक्षात्यापि पुनः पुनः।
 शंकरायापीणीयानि न नवानि यदि सर्वाचत्।।
 (म्कन्यपुः, आचारेन्दुः, कृ १६६)

४-(क) वर्ज्य पर्युषितं पुष्पं वर्ज्यं प्रयुषितं जलम्।
 न वर्ज्यं तुलसीपत्रं न वर्ज्यं जाह्नवीजलम्॥

(यहस्याग्दीय)

(छ) न धर्युषितदोषोऽस्ति तीर्थतोयस्य चैव हि।

(रमृतिसाग्रनली)

भी निर्माल्यका दोष नहीं आता ।

मालीके घरमें रखे हुए फुलोमे बासी दोष नहीं आता । दौना त्नसीकी ही तरह एक पौधा होता है । भगवान् विप्णुको यह बहुत प्रिय है । स्कन्दपुराणमें आया हैं कि दौनाकी माला भगवानको इतनी प्रिय है कि वे इसे सुख जानेपर भी स्वीकार कर लेते हैं । मणि, रत्न, सुवर्ण, बस्त्र आदिसे बनाये गये फुल बासी नहीं होते । इन्हे प्रोक्षण कर चढ़ाना चाहिये ।

नारदर्जीने 'मानस' (मनके द्वारा भावित) फुलको सबसे श्रेण्ड फूल माना है । उन्होंने देवराज इन्द्रको बतलाया है कि हजारो बरोड़ों बाह्य फुलोंको चढ़ांकर जो फल प्राप्त किया जा सकता है, वह केवल एक मानस फूल चढ़ानेसे प्राप्त हो जाता है । इससे मानस पूष्प हो उत्तम पूष्प है। बाह्य पुष्प तो निर्माल्य भी होते हैं। मानस भूष्यमें बासी आदि कोई दोष नहीं होता। इसलिये पूजा करते समय मनसे गंड़कर फुल बढ़ानेका अन्द्रत

१ न निर्मात्यं भवेद् बस्तं खर्णस्लादिभूषणम् ।

('आचप्सल)

२ न पर्युषितदोषोर्जस्त मालाकारगृहेषु च । आनागन्यु पु १६३)

इ-तस्य माला भगवतः परमप्रीतिकारिकी। शुष्का पर्युविता वाचि न दृष्टा भवति वर्वाचत् ॥

८ मणिरत्नसुवर्णादिनिर्मितं कुसुमीतमम् । तत्परं कुसूमं प्रीक्तमपरं चित्रवस्त्रजम् ॥ पराणामपराणां च निर्मात्यत्वं न विद्यते ।

(गल्बसागरमद्भिता)

(तन्त्रसागरसंहिता)

( तत्त्वभागरस्हिता )

५-सम्बगभ्यक्षणाच्छ्थ्येत् ।

६ तस्मान्यानसंमेवानं शस्त पुष्य मनीषिणाम् ।

सहस्रायुनकोटिभि. । <sup>9</sup> बाह्यपुष्पसहस्त्राणां पूजिते यत्फलं पुंसा सत्फलं जिल्लाधिय ! पानसेनैकेन पृथ्येण विद्वानाष्नोत्यसंशयम् ॥

(तत्त्वसागरस॰, बीरू, पूजा॰ ए॰ ५३)

आनन्द अवश्य प्राप्त करना चाहिये।

सामान्यतया निषद्ध फूल — यहाँ उन निषेधोंको दिया जा रहा है जो सामान्यतया सब पूजामें सब फूलोंपर लागू होते हैं। भगन्नान्पर चढ़ाया हुआ फूल 'निर्माल्य' कहलाता है, सूँघा हुआ या अङ्गमें लगाया हुआ फूल भी इसी कोटिमें आता है। इन्हें न चढ़ायें। मौरेके सूँघनेसे फूल दूषित नहीं होतां। जो फूल अपवित्र बर्तनमें रख दिया गया हो, अपवित्र स्थानमें उत्पन्न हो, आगसे झुलस गया हो, की ड्रोंसे विद्ध हो, सुन्दर न हो हो, जिसकी पंखुड़ियाँ बिखर मयी हों, जो पृथ्वीपर गिर पड़ा हो, जो पूर्णतः खिला न हो, जिसमें खड़ी गंघ या सड़ाँघ आती हो, निर्मश्च हो या उग्र गन्धवाला हो, ऐसे पृष्पोंको नहीं चढ़ाना चाहियें। जो फूल बाये हाथ, पहननेवाले अधोवस्त्र, आक और रेंड़के पतेमें रखकर लाये गये हों, वे फूल त्याज्य हैं। किलियोंको चढ़ाना मना है, किंतु यह निषेध कमलपर लागू नहीं हैं।

१ (क) निर्माल्य द्विविधं प्रोक्तमुत्पृष्टं द्वातमेव च । न क्रियान्तरयोग्यं तत् सर्वश्रा त्याज्यमेव हि ॥ (लक्ष्यमागरमंहिता) ( 🖅 ) आधार्तरङ्गसंस्पर्टैः । (विष्णुचर्मीतर) २-भुक्त्वा भ्रमरमेकं तु । (विकामधासीसर्) ३ कृपात्रान्तरसंस्थानि कृत्सितस्थानजानि वहिकीटापविद्धानि विशोभान्यशुभागि एत्रंबिधानि पुष्पाणि त्याज्यान्येव विचक्षणैः ॥ पहींगतैः । विकीर्णदलैः सुर्द्धर्नाश्चरविकासिभिः। पूर्तिगन्धान्यगन्धान्यम्तपन्धीनि वर्जयेत ॥ (विष्णुधमेतिः) <sup>1</sup>, करानीतं पदानीतमाचीत चार्कपत्रके । एग्ण्डपत्रेऽप्यानीतं तत् पुष्पं सकलं त्यजेत्।। (करोऽयं वामः, घटः अधोवख्रम्) (बीर मि॰ पूधा पुरु) ६- मुकुलैनर्चियेदेवे पङ्कवैजेलजेविना । (स्मृतिय।सवली) फूलको अलमें डुबाकर धोना मना है। केवल जलसे इसका प्रोक्षण कर देना चाहिये<sup>8</sup>।

पुष्पादि चढ़ानेकी विधि—फूल, फल और पत्ते जैसे उगते हैं, बैसे ही इन्हें चढ़ाना चाहियें। उत्पन्न होते समय इनका मुख ऊपरकी ओर होता है, अतः चढ़ाते समय इनका मुख ऊपरकी ओर ही रखना चाहिये। इनका मुख नीचेकी ओर न करें। दूर्वा एव तुलसीदलको अपनी ओर और बिल्वपत्र नीचे मुखकर चढ़ाना चाहियें। इनसे भिन्न पत्तींको ऊपर मृखकर या नीचे मुखकर दोनों ही प्रकारसे चढ़ाया जा सकता हैं। दाहिने हाथके करतलको उत्तान कर मध्यमा, अनामिका और अँगूठेकी सहायतासे फूल चढ़ाना चाहियें

उतारनेकी विधि—चढे हुए फूलको अँगूटे और तर्जनीकी सहायतासे उतारे<sup>8</sup>।

पञ्चदेवपूजा (आगमोक्त-पद्धति)

प्रतिदिन पञ्चदेव-पूजा अवश्य करनी चाहिये। यदि वेदके मन्त्र अभ्यस्त न हों, तो आगमोक्त मन्त्रसे, यदि वे भी अभ्यस्त न हों तो नाम-मन्त्रसे और यदि यह भी सम्भव न हों तो बिना मन्त्रके ही जल, चन्दन आदि चढ़ाकर पूजा करनी चाहिये<sup>2</sup>।

| १-गन्धोदकेन चैनानि त्रिः प्रोक्ष्यैव प्रपूजवेत्।                   | (शत्त्रसारमहिला)   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| र 'यथोत्पन्नं तथार्पणम् ।                                          | (तुन्धभास्कर)      |
| ३-पत्रं वा चिंद वा पुष्पं फलं नेष्ट्रपद्योगुखम् ।                  | 1 =                |
| ४-(क) दूर्ताः स्वाभिमुखायाः स्युविन्वपत्रमधोगुखम् ॥                | (्राभास्कर)        |
| (ख) तुलस्मादिपत्रम् आत्माभिमुखं न्युढजमेव समर्पणीयम् ।             | (४विष्टासप्दीणिका) |
| <ul> <li>इत्तरपत्राणामप्यूर्ध्वपुखाश्रोमुख्यनचोधिकल्प ।</li> </ul> | (आचारन्द्)         |
| ६ मध्यमानामिकाङ्गुष्ठैः पुध्यं सगृहा पूजयेत्।                      | (चिन्तामणि)        |
| ७ अङ्गुष्ठतर्जनीभ्यां तु निर्माल्यपपनोदयेत् ।                      | (कास्तिकापुराण)    |
| ८ अर्थ विनेव मञ्जेण पुण्यसशिः प्रकीर्तितः ।                        | *                  |
| स्यादयं मन्त्रयुवतञ्चेत् पुण्य शतगुणोत्तरम् ॥                      |                    |
| [ 592 ] निट कार्मैंट पूट प्रट ६                                    | '(पूजाप्रकाश)      |
|                                                                    |                    |

यहाँ सामान्यरूपसे पूजाकी विधि दी जा रही है। साथ साथ नाम मन्त्र भी हैं। जो श्लोकोंका उच्चारण न कर सकें, वे नाममन्त्रसे षोडशोपचार पूजन करें।

#### गृह मन्दिरमें स्थित पञ्चदेव पूजा

यदि गृहका मन्दिर हो तो पूजागृहमें प्रवेश करनेसे पहले बाहर दरवाजेपर ही पूर्वेक्त प्रकारसे आचमन कर ले और तीन तालियाँ बजाये और विनम्रताके साथ मन्दिरमें प्रवेश करें ताली बजानेके पहले निम्नलिखित विनियोगसहित मन्त्र पढ़ ले—

विनियोग—अपसर्पन्त्वित मन्त्रस्य वामदेव ऋषिः, शिवो देवता, अनुष्टुष् छन्दः, भूतादिविघ्नोत्सादने विनियोगः।

भूतोत्सादन पन्त्र-

ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूतले स्थिताः । ये भूता विध्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥

पश्चात् देवताओंका ध्यान करे, साष्टाङ्ग प्रणाम करे। बादमें निम्नलिखित विनियोग और मन्त्र पढ़कर आसनपर बैठकर उसको जलसे पवित्र करे।

आसन पवित्र करनेका विनियोग एवं मन्त्र—

ॐ पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः, सुतलं छन्दः, कूर्मो देवता, आसनपवित्रकरणे विनियोगः।

ॐ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता । त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्॥ पूजाकी बाहरी तैयारी

बैठनेके पूर्व पूजाकी आवश्यक तैयारी कर ले। तार्ज<sup>१</sup> जलको कपड़ेसे छानकर कलशमें भरे। आचमनीसे शङ्खमें भी जल डालकर

१-बामी जलका निर्पेध है— 'जलं पर्युषितं त्याज्यम्।' (शिक्स्हस्य) अपदाद किंतु गङ्गाजल या तीर्थजलमें बासीका दोष नहीं होता 'गाङ्गं वारि न दुष्यति।' (शिक्स्हस्य)

पीठपर रख दे। शहुको जलमें डुबाना<sup>र</sup> मना है इसी तरह शहुको पृथ्वीपर<sup>?</sup> रखना भी मना है शहुमें चन्दन और फूल छोड़ दे। उदकुम्भ (कलश) के जलको भी सुवासित करनेके लिये कपूर और केसरके साथ चन्दन विसंकर मिला दे या पिक्त इत्र डाल दे। अक्षतको केसर या रोलीसे इसका रंग ले।

#### पूजा-सामग्रीके रखनेका प्रकार

पूजनकी किस वस्तुको किघर रखना चाहिये, इस बातका भी शास्त्रने निर्देश दिया है। इसके अनुसार वस्तुआंको यथास्थान सजा देना चाहिये।

**बार्यी ओर**—(१) सुवासित जलसे भरा उदकुम्भ (जलपाउ<sup>3</sup>), (२) घंटा<sup>४</sup> और (३) धूपदानी<sup>५</sup>। (४) तेलका दीपक भी बार्यी ओर रखे<sup>६</sup>।

**दायों ओर**─(१) घृतका दींगक और (२) सुवासित जलसे भरा शङ्ख<sup>8</sup>।

सामने—(१) वृङ्कुम (केसर) और कपूरके साथ घिसा गाढ़ा

उद्धिष्ण्या जलं घाद्यं जले शह्वं न मज्जयेत् । शङ्खस्य पृष्ठसंत्वानं जलं भाषकरं श्रवम् ॥

यः शर्ह्वं भुवि स्नस्थाच्य यूजयेत् पुरुषोत्तमम् ।
 तस्य पूजां न गृहाति तस्पात् पीठ प्रकल्ययेत् ॥

सुवासितजलैं: पूर्ण सच्चे कुक्षं प्रपू त्रयेत्। (पुजाप्रकाण)

४ धण्टां बामदिशि स्थिताम्। (गीनम्, आ॰ सू॰) २ बामतस्तु तथा भूगमञ्जे नापि न दक्षिणे । (यामल)

२ ब्राम्तस्तु तथा धूपमञ्जनापि न दक्षिणे । (यामल) ६ धृतदीपो दक्षिणतस्तैलदीपस्तु वामतः । (महोदधि)

७-शङ्ख्याद्धः पूर्रायत्वा प्रणवेन च दक्षिणे ।

१- शाङ्कुका पृष्ठभाग युद्ध नहीं माना गया है। इसलिये शङ्कको जलमें न डुवार्य, आसमनीय उसमें जल भरे

चन्दन<sup>१</sup>, (२) पुष्प आदि हाथमें तथा चन्दन ताम्रपात्रमें न रखे<sup>२</sup>। भगवान्के आगे—बौकोर जलका घेरा डालकर नैवेदाको वस्तु रखे।

#### पूजाकी भीतरी तैयारी

शास्त्रोंमें पूजाको हजारगुना अधिक महत्त्वपूर्ण बनानेके लिये एक उपाय बतलाया गया है। वह उपाय है, मानसपूजा। जिसे पूजासे पहले करके फिर बाह्य वस्तुओंसे पूजन करे<sup>3</sup>।

पहले पुष्प-प्रकरणमें शास्त्रका एक वचन उद्भृत किया गया है, जिसमें बतलाया गया है कि मनःकल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाय तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ानेके बराबर होता है। इसी प्रकार मानस चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य भी भगवान्को करोड़गुना अधिक संतोष दे सकेंगे। अतः मानसपूजा बहुत अपेक्षित है।

#### मानसपूजा

वस्तुतः भगवान्को किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं, वे तो भावके भूखे हैं। संसारमें ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे परमेश्वरकी पूजा की जा सके। इसलिये पुराणोंमें मानसपूजाका विशेष महत्त्व माना गया है। मानसपूजामें भक्त अपने इष्टदेवको मुक्तामणियोंसे मण्डितकर स्वर्ण-सिंहासनपर विराजमान कराता है। स्वर्गलोककी मन्दाकिनी पङ्गाके जलसे अपने आराध्यको स्नान कराता है, कामधेनु गौके दुग्धसे पञ्चामृतका निर्माण

१-पतला चन्दन चत्ताना निषिद्ध हैं --द्रवीभूतं घृतं चैव द्रवीभूतं च चन्दनम्। नार्यवेग्मम तुष्ट्रस्थै घनीभूतं तदर्यवेत्॥

(वासहमुस्य)

२ हस्ते धृतानि पुष्पाणि ताप्रपात्रे च चन्दनम् । गङ्गोदकं चर्मपात्रे निषिद्धं सर्वकर्मस् ॥

(आचारेन्दु)

३ कृत्वादौ मानसीं पूजां तत. पूजां समाचरेत्।

(मुद्रलपु॰)

करता है। वस्ताभूषण भी दिव्य अलौकिक होते हैं। पृथ्वीरूपी गन्धका अनुलेपन करता है। अपने आराध्यके लिये कुबेरकी पृथ्ववाटिकासे खर्णकमलपृथ्योंका चयन करता है। भावनासे वायुरूपी घूप, अग्निरूपी दीपक तथा अमृतरूपी नैवेद्य भगवान्को अर्पण करनेकी विधि है। इसके साथ ही विलोककी सम्पूर्ण वस्तु सभी उपचार सिच्चदानन्दधन परमात्म-प्रभुके चरणोंमें भावनासे भक्त अर्पण करता है। यह है मानसपूजाका खरूप। इसकी एक संक्षिप्त विधि भी पुराणोंमें वर्णित है। जो नीचे लिखी जा रही है—

१-ॐ लं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि ।

(प्रभो ! मैं पृथ्वीरूप गन्ध (चन्दन) आपको अर्पित करता हूँ।)

२-ॐ हं आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि ।

(प्रभो ! मैं आकाशरूप पुष्प आपको अर्पित करता हूँ।)

३-ॐ यं वाय्वात्मकं धूपं परिकल्पयामि ।

(प्रभो ! मैं वायुदेवके रूपमें धूप आपको प्रदान करता हूँ।)

४-३ॐ रं बह्नचात्मकं दीपं दर्शयामि ।

(प्रभो ! मैं अग्निदेवके रूपमें दीपक आपको प्रदान करता हूँ ।)

५-ॐ वं अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि ।

(प्रभो ! मैं अमृतके समान नैवेद्य आपको निवेदन करता हूँ।)

६-ॐ सौं सर्वात्मकं सर्वोपचारं समर्पयामि ।

(प्रभो ! मैं सर्वात्माके रूपमें संसारके सभी उपचारोंको आपके चरणोमें समर्पित करता हूँ।) इन मन्त्रोंसे भावनापूर्वक मानसपूजा की जा सकती है।

मानसपूजासे चित्त एकाग्र और सरस हो जाता है, इससे बाह्य पूजामें भी रस मिलने लगता है। यद्यपि इसका प्रचार कम है, तथापि इसे अवश्य अपनाना चाहियें।



१-मानस-पूजामें आराधकका जितना समय लगता है, उतना भगवान्कं सम्पर्कमें खीतता है और तबतक ससार उससे दूर हटा रहता है। अपने आराध्यदेवकं लिये बढ़िया से-बढ़िया रलजटित आसन, सुक्थके बौद्धार करते दिव्य फूलकी वह कल्पना करता है और उसका मन वहांसे दीड़कर उन्हें जुटाता है। इस तरह मनको चौड़के और कल्पनाओंकी उड़ान भरतेकी इस पद्धितमें पूरो छूट मिल जाती है। इसके चौड़के लिये क्षेत्र भी बहुत विम्तृत है। इस दायोमें अनन्त ब्रह्माण्ड हो नहीं, अपितु इसकी पहुँचके परे गोलोक, साकेतलोक, सर्वाश्वलोक भी आ जाते हैं। अपने आपाध्यदेवको इसे आसन देना है, बख और आभूषण पहनाना है, चन्दन लगाना है, मालाएँ पहनानी हैं, धूप-दीप दिखलाना है और नैवंद्य निवेदित करना है। इन्हें जुन्पनेकं लिये उसे इन्हलोकसे ब्रह्मलोककत होड़ लगाना है पहुँचे या न पहुँचे, किंतु अप्राकृतिक लोकोंक चक्कर लगानेसे भी वह नहीं चूकता, तांक उत्तम साधन जुट जार्स और भगवान्को अन्द्रत सेवा हो जाय।

इननी दौड़-धूमसे लायो गयी वस्तुओंको आराधक जब अपने भगवान्के सामने रखता है, तब उसे कितना संतोष मिलता होगा ? उसका मन तो निहाल ही हो जाता होगा ।

इस तरह पूजा सार्माप्रयोके जुटानेमें और पगवान्के लिये उनका उपयोग करनेमें साधक जिनना भी समय लगा पाता है, उतना समय वह अन्तर्जगत्में विताता हैं। इस तरह मानस-पूजा साधकको समाधिको ओर अपसम करतो रहती है और उसके स्माधिको ओर अपसम करतो रहती है और उसके स्माधिको आभाम भी कराती रहती है। जैसे कोई प्रेमी साधक कान्नापावसे अपने इच्टेबकी मानसी सेवा कर रहा है। वाह रहा है कि अपने पूज्य प्रियतमको जूही, चमली, चन्या गुलाब और बेलाको तुरतको गुंधी, गमयमाती हुई बहिया से लिहुना माला पहनावें आहरी पूजामें इसके लिये बहुत ही पान दीड़ करनी पड़ेगी। आर्थिक कठिनाई पूँढ़ बाकर अलग खड़ी हो जाती हैं। तबतक भगवान्से बना यह मधूर सम्बन्ध भी टूट जाता है। पर मानसमूजोमें यह अड्चन नहीं आती। इसिलयं बना खुआ वह सम्पर्क और गाढ़ से गाढ़तर होना जाता है। मनकी कोमल भावनाओंसे उत्पन्न की गयी। वे बनमालाएं तुरंत तैथार मिलती हैं। परनाते समय पुज्य प्रियतमकी सुर्गित साँमोसे जब इसकी सुगन्य टकराती है, तब नस नसमें मादकता व्याग्त हो जाती है। भूज्य प्रियतमक स्पर्श पाकर वह उद्देशित हो उठती है और साधकको समरस कर देती हैं। अब न आराधक है, न आराध्य है और न आराध्य है है आगेकी पूजा कौन करे ? धन्य है वे, जिनको पूजा इस तरह सम्भूती रह जाती है। मानसपूजासे यह स्थित शीघ आ सकती है।

### पञ्चदेव-पूजन-विधि गणेश-सरण

हाथमें पुष्प अक्षत आदि लेकर प्रारम्भवें भगनान् गणेशजीका स्परण करना चाहिये -

> सुमुखश्चैकदनश्च कपिलो गजकर्णकः । लम्बोदरश्च विकटो विझनाशो विनायकः ॥ धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्त्रो गजाननः । द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छ्रणुयादिष ॥ विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । संग्रामे संकटे चैव विझस्तस्य न जायते ॥

श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। राचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरण-कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुल्देवताभ्यो नमः। प्राप्यदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः।

#### पूजनका संकल्प

सर्वप्रथम पूजनका संकल्प करे—

- (क) निष्काम संकल्प— ॐ विष्णुर्विष्णुः अद्यः अहं श्रीपरमेश्वरत्रीत्वर्थं विष्णुशिवगणेशसूर्यदुर्गार्चनं करिष्ये ।
- (ख) सकाम संकल्प—'''सर्वाभीष्टस्वर्गापवर्गफलप्राप्तिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विष्णुशिवगणेशसूर्यदुर्गार्चनं करिष्ये ।

**घण्टा-पूजन**—घण्टाको चन्दन और फूलसे अलङ्कृत कर निम्नलिखित मन्त्र प**़कर प्रार्थ**ना करे—

आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसाम्। कुरु घण्टे वरं नादं देवतास्थानसंनिधौ॥ प्रार्थनाके बाद घण्टाको बजाये और यथास्थान रख दे।

'घण्टास्थिताय गरुडाय नम:।'

इस नाममन्त्रसे घण्टेमें स्थित गरुडदेवका भी पूजन करे।

श्रह्मपूजन — शह्बमें दो दर्भ या दूव, तुलसी और फूल डालकर ओम् कहकर उसे सुवासित जलसे भर दे। इस जलको गायत्री-मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर दे। फिर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर शहुमें तीर्थांका भावाहन करे —

> पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च । तानि तीर्थानि शङ्खेऽस्मिन् विशन्तु ब्रह्मशासनात् ॥

तब 'शङ्खाय नमः, चन्दनं समर्पयामि' कहकर चन्दन लगाये और शृङ्खाय नमः, पुष्पं समर्पयामि' कहकर फूल चढ़ाये। इसके बाद नेम्निलिखित मन्त्र पढ़कर शङ्खको प्रणाम करे—

त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे। निर्मितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य! नमोऽस्तु ते॥

प्रोक्षण—शह्नुमें रखी हुई पवित्रीसे निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर तथा पूजाकी सामग्रियोंपर जल छिड़के—

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥

उदकुम्भकी पूजा — सुवासित जलसे भरे हुए उदकुम्भ (कलश) की 'उदकुम्भाय नमः' इस मन्त्रसे चन्दन, फूल आदिसे पूजा कर इसमें तीर्थोंका आवाहन करे<sup>र</sup>—

> ॐ कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः । मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥ कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ऋखेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः॥

१-(क) 'कलशस्येति मन्त्रेण तीर्थान्याबाह्येत् ततः ।' (प्रभासागर) (ख) शुद्ध गङ्गाजलमें किसी तीर्थजलकी आवश्यकता नहीं है।

अङ्गेश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥ सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः। देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ! नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् संनिधिं कुरु॥ इसके बाद निम्नलिखित मन्त्रसे उद्कृम्भको प्रार्थना करे देवदानवसंवादे मध्यमाने उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ ! विधृतो विष्णुना स्वयम् ॥ त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । आदित्या वसवी रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः ॥ त्विच तिष्ठिन्त सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः । त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्धव! सांनिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ॥ <sup>९</sup> अब पश्चदैवोंकी पूजा करे। सबसे पहले ध्यान करें

विष्णुका ध्यान

उद्यत्कोटिदिवाकराभमिनशं शह्वं गदां पङ्कजं चक्रं बिभ्रतमिन्दिरावसुमतीसंशोधिपार्श्वद्वयम् । कोटीराङ्गदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभै-दींप्तं विश्वधरं खवक्षसि लसच्छीवत्सचिह्नं भजे ॥ ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ विष्णवे नमः ।

उदीयमान करोड़ो सूर्यके समान प्रभातुल्य, अपने चारों हाथोंमें राङ्क्ष्ण, गदा, पद्म तथा चक्र धारण किये हुए एवं दोनों भागोंमें भगवती लक्ष्मी और पृथ्वीदेवीसे सुशोभित, किरीट, मृकुट, केयूर, हार और कृष्डलॉसे समलङ्कृत,

१ संक्षेष करनेके लिये केबल यही अन्तिम श्लोक पड़कर प्रार्थना करे

कौंस्तुमर्माण तथा पीताम्बरो देदीप्यमान विग्रहसुन्त एवं वक्षःस्थलपर श्रीवर्म्यानद्व धारण किये हुए भगवान् विष्णुका में निरत्तर स्मरण ध्यान करता हैं।

#### शिवका ध्यान

ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतिगरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्। पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्तं त्रिनेत्रम्॥ ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ शिवाय नमः।

चाँदीके पर्वतके समान जिनकी श्वेत कान्ति हैं, जो सुन्दर चन्द्रमाको आभूषण-रूपमे धारण करते हैं, रत्नमय अलङ्कारोंसे जिनका शरीर उञ्चल हैं, जिनके हाथोमें परशु, मृग, वर और अभय मुद्रा हैं, जो प्रसन्त हैं, पद्मके आसनपर विराजमान हैं, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाधकी खाल पहनते हैं, जो विश्वके आदि जगत्की उत्पत्तिके बीज और समस्त भयोंको हरनेवाले हैं, जिनके पाँच मुख और तीन केन हैं, उन महेश्वरका प्रतिदिन ध्यान करें।

#### गणेशका ध्यान

खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलुद्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम् । दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् ॥ ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐश्रीगणेशाय नमः।

जो नाटे और मोटे शरीखाले हैं, जिनका गजराजके समान मुख और लम्बा उदर है, जो सुन्दर हैं तथा बहते हुए मदकी सुगन्धके लोभी भौरोंके चाटनेसे जिनका गण्डस्थल चपल हो रहा है, दाँतोंकी चोटसे विदीर्ण हुए शत्रुओंके खूनसे जो सिन्दूरकी-सी शोभा धारण करते हैं, कामनाओंके दाता और सिद्धि देनेवाले उन पार्वतीके पुत्र गणेशजीकी मैं वन्दना करता हूँ

सूर्यका ध्यान

रक्ताम्बुजासनमशेषगुणैकसिन्धुं
भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि ।
पद्मद्वयाभयवरान् दधतं कराब्जै माणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम् ॥
ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ श्रीसूर्याय नमः ।

लाल कमलके आसनपर समासीन सम्पूर्ण गुणोंके स्ताकर, अपन दोनों हाथोंमें कमल और अभयमुद्रा धारण किये हुए, पदाराग तथा मुक्ताफलके समान सुशोधित शरीरवाले, अखिल जगत्के खामी, तीन नेजोंसे युक्त भगवान् सूर्यका मैं ध्यान करता हूँ।

#### दुर्गाका ध्यान

सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुःशरांश्च दधती नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता। आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काङ्खीरणन्तूपुरा दुर्गा दुर्गितहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला॥ ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ श्रीदुर्गायै नमः।

जो सिंहकी पीठपर विराजमान हैं, जिनके मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट है, जो भरकतमणिके समान कान्तिवाली अपनी चार भुजाओंमें शहु, नक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, तीन नेत्रोंसे सुशोभित होती हैं, जिनके भिन्न-भिन्न अङ्ग बाँधे हुए बाजूबंद, हार, कङ्कण, खनखनाती हुई करधनी और रुनझुन करते हुए नुपुरोंसे विभूषित हैं तथा जिनके कानोंमें रत्नबटित कुण्डल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गीत दूर करनेवाली हों। अब हाथमें फूल लेकर आवाहनके लिये पुष्पाञ्जलि दे<sup>†</sup>। पुष्पाञ्जलि—'ॐ विष्णुशिवगणेशसूर्यदुर्गाश्यो नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ।'

यदि पञ्चदेवकी मूर्तियाँ न हों तो अक्षतपर इनका आवाहन करे। मन्त्र नीचे दिया जाता है। निम्न कोष्ठकके अनुसार देवताओंको स्थापित करे —

विष्णु-पञ्चायतन<sup>२</sup>

शिव गणेश विष्णु देवी सूर्य

आवाहन—आगळन्तु सुरश्रेष्ठा भवन्त्वत्र स्थिराः समे। यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तिष्ठन्तु संनिद्यौ॥ ॐ विष्णुशिवराणेशसूर्यदुर्गाभ्यो नमः, आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। (पुष्प समर्पण करे)

१ प्रतिष्ठित मृति, सालग्राम, बाणिलङ्ग, अग्नि और जलमें आवाहन करना मना है। इसकी जगह पुष्पाञ्जलि दे।

२ पञ्चायतन देवताओंके स्थानके नियम हैं। इसी नियमके अनुसार इन्हें स्थापित करे। इस नियमके उल्लङ्क्तनसे हानि होती है। विष्णु-पञ्चायतनका प्रकार ऊपर दिया जा चुका है। अन्य पञ्चायतनोंके प्रकार नीचे लिखे जाते हैं—

|   | गणश-पञ्चायतन |       | शिव-पश्चायतन |       | दवा पञ्चायतन |       | सूय पश्चायतन |        |
|---|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|
| [ | िलगु         | ছিল   | न्त्रभग      | सूर्य | विका         | शिव   | थिएव         | युग्यः |
| ł | गारीश्य      |       | <b>হি</b> াৰ |       | दुर्ग        |       | सूर्य        |        |
| ł | देवी         | सूर्य | देखी         | गणेएा | सूर्य        | गर्वश | देनो         | विष्णु |

अन्य पञ्जायतनोंके नाम-मन्त्र---

- (१) गणेश पञ्चायतन—ॐ गणेशविष्णुशिवदुर्गासूर्वेभ्यो नमः ।
- (२) शिव-पञ्चायतम— ॐ शिवविष्णुसुर्यंदुर्गांगणेशेष्यो नमः !
- (३) देवी-पञ्चायतन—ॐ दुर्गाविष्णुशिवसूर्ययणेशेभ्यो नमः ।
- (४) सूर्य-पञ्चायतन—ॐ सूर्यिशिवगणेशदुर्गाविष्णुभ्यो नयः ।

आसन--अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम्। कार्तस्वरमयं दिव्यमासनं परिगृह्यताम्।। ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, आसनार्थे तुलसीदलं समर्पयामि । (तुलसीदल समर्पण करे !) पाद्य---गङ्गादिसर्वतीर्थेभ्य आनीतं तोयमुत्तमम्। पाद्यार्थं सम्प्रदास्थामि गृह्णन्तु परमेश्वराः ॥ ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयापि । (जल अर्पण करे।) अर्घ्य — गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तमर्घ्यं सम्पादितं गृह्वन्त्वर्ध्यं महादेवाः प्रसन्नाश्च भवन्तु मे ॥ 🕉 विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि । (गन्ध, पुष्प, अक्षत मिला हुआ अर्घ्यं अर्घण करे ) आचमन कर्पूरेण सुगन्धेन वासितं खादु शीतलम्। तोयमाचमनीयार्थ गृह्वन्तु परमेश्वराः ॥ ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि । (कर्पूरसे सुवासित सुगन्धित शीतल जल समर्पण करे ।) स्नान—मन्दाकिन्याः समानीतैः कर्पूरागुरुवासितैः । स्नानं कुर्वन्तु देवेशा जलैरेभिः सुगन्धिभिः॥ ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, स्नानीयं जलं समर्पवामि । (शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) आचमन-स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (स्नान करानेके बाद आचमनके लिये जल दे।) पञ्चामृत-स्नान-पयो दिध घृतं चैव मधु च शर्करान्वितम्। पञ्चामृतं मयाऽऽनीनं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्।।

🕉 विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि ।

(पञ्चामृतसे स्नान कराये।)

गन्धोदकस्नान—मलयाचलसम्भूतचन्दनेन विमिश्रितम् । इदं गन्धोदकं स्नानं कुङ्कमाक्तं नु गृह्यताम् ॥

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, गन्धोदकं समर्पयामि । (मलय चन्दनसे सुवासित जलसे स्नान कराये ।)

गन्धोदकस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम्— (गन्धोदक-स्नानके बाद शुद्ध जलसे स्नान कराये।)

शुद्धोदकस्नान — मलयाचलसम्भूतचन्दनाऽगरुमिश्रितम् । सलिलं देवदेवेश ! शुद्धस्नानाय गृह्यताम् ॥

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (शुद्धोदकसे स्नान करानेके बाद आचमन करनेके लिये पुनः जल चढ़ाये ।) आचमन — शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । वस्त्र और उपवस्त्र — शीतवातोष्णसंत्राणे लोकलज्जानिवारणे । देहालङ्करणे वस्त्रे भवद्श्यो वाससी शुभे ॥

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, वस्त्रमुपवस्त्रं च समर्पयामि । (वस्त्र और उपवस्त्र चढ़ानेके बाद आचमनके लिये जल चढ़ाये।) आचमन—वस्त्रोपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । यज्ञोपवीत—नविभस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् । उपवीतं मया दत्तं गृह्णन्तु परमेश्वराः॥

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। (यज्ञोपवीत चढ़ानेके बाद आचमनके लिये जल चढ़ाये।) आचमन—यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। चन्दन—श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्॥

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि । (सुगन्धित मलय चन्दन लगाये।) पुष्पमाला—माल्यादोनि सुगन्धोनि मालत्यादोनि भक्तितः । मयाऽऽहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, पुष्पाणि (पुष्पमालाम्) समर्पयामि । (भालती आदिके पुष्प चढ़ाये )

तुलसीदल और मञ्जरी—तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीम् । भवमोक्षप्रदां रम्यामर्पयामि हरिप्रियाम् ॥

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, तुलसीदलं मञ्जरीं च समर्पयाचि । (तुलसीदल और तुलसी मञ्जरी समर्पण करे ।)

(भगवान्के आगे चौकोर जलका घेरा डालकर उसमें नैवेद्यकी वस्तुओंको रखे तब धूप-दीप निवेदन करे।)

धूप—वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥

ॐविष्णुपञ्चायतनदेवताभ्योनमः, धूपमाघ्रापयामि । (धूपदिखाये)

दीप—साज्यं च वर्तिसंयुक्तं विह्नना योजितं मया।
दीपं गृह्णनु देवेशास्त्रैलोक्यितिमरापहम्।।
ॐविष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, दीपंदर्शयामि। (दीपदिखाये)
हाथ धोकर नैवेद्य निवेदन करे

नैवेद्य — शर्कराखण्डखाद्यानि दिधक्षीरघृतानि च । आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ॥ ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, नैवेद्यं निवेदवामि । (नैवेद्य निवेदित करे ।)

नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । उत्तरापोऽशनार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि ।

नैवेद्य देनेके बाद भगवान्का ध्यान करे (मानो भगवान् भोग लगा रहे हैं) । ध्यानके बाद आचमन करनेके लिये जल बढ़ाये और मुख प्रक्षालनके लिये तथा हस्त-प्रक्षालनके लिये जल दे। ऋतुफल—इदं फलं मया देव स्थापितं धुस्तस्तव। तेन मे सफलावाप्तिभवेजन्मनि जन्मनि ॥

🕉 विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, ऋतुफलानि समर्पयामि। मध्ये आचमनीयं उत्तरापोऽशनं च जलं समर्पद्यामि । (ऋतुफल अर्पण करे इसके बाद आचमन तथा उत्तरापीऽशनके लिये जल दे।) ताम्बूल—पूर्गोफलं महद् दिव्यं नागवल्लीदलैर्धुतम्।

एलालवंगसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॥

🕉 विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि । (सुपारी, इलायची, लवंगके साथ पान चढ़ाये ।) दक्षिणा—हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः ।

अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥

🕉 विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, दक्षिणां समर्पयामि। (दक्षिणा चढ़ाये)।

आरती—कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम्। आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मां वस्दो भव।।

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, आरार्तिकं समर्पयापि। (कर्प्स्की आरती करे और आरतीके बाद जल गिरा दे।)

शङ्ख-भ्रामण---शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि। अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥

जलसे भरे शहुको पाँच बार भगवान्के चारों ओर घुमाकर शहुको यथास्थान रख दे। भगवान्का अँगोछा भी घुमा दे। अब दोनों हथेलियोसे आस्ती ले। हाथ धो ले। शङ्खके जलको अपने ऊपर तथा उपस्थित लोगोंपर छिडक दे।

निम्नलिखित मन्त्रसे चार बार परिक्रमा करे<sup>१</sup> (परिक्रमाका स्थान न

हरेश्चतस्त्रः

१-एका चण्ड्या रवेः सम्त तिस्तः कार्या विनायके। कर्तव्याः शिवस्यार्धप्रदक्षिणा ॥

हो तो अपने भासनपर ही चार बार धूम जाय)। प्रदक्षिणा—यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे॥ ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि । (मन्त्र पढ़कर प्रदक्षिणा करे।) मन्त्रपुष्पाञ्जलि —श्रद्धया सिक्तया भक्त्या हार्दप्रेम्णा समर्पितः । मन्त्रपृष्पाञ्जलिङ्चार्य कृपया प्रतिगृह्यताम् ॥ ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, मन्त्रपुष्पाञ्चलिं समर्पयामि । (पुष्पाञ्चलि भगवानुके सामने अर्पण कर दे।) नुमुक्तार - नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे । सहस्रवाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः ॥ 🕉 विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान समर्पयामि । (प्रार्थनापूर्वक नमस्कार करे ।) भक्तोंको शतांश-प्रदान इसके बाद विष्वक्सेन, शुक आदि महाभागवतोको नैवेद्यका शतांश निर्माल्य जलमें दे। (क) वैष्णव संतोंको—विष्वक्सेनोद्धवाक्र्मः सनकाद्याः शुकादयः । महाविष्णुप्रसादोऽयं सर्वे गृह्वन्त वैष्णवाः ॥ (ख) गाणपत्य संतोंको गणेशो गालवो गाम्बों मङ्गलश्च सुधाकरः । गणेशस्य प्रसादोऽयं सर्वे गृह्यन्तु भागिनः ॥ शैव संतोंको — बाणरावणचण्डीशनन्दिभृङ्गिरिटाद्यः (π) सदाशिवप्रसादोऽयं सर्वे गृह्वन्तु शास्प्रवाः ॥ (घ) शाक्त संतोंको — शक्तिरुक्तिण्डवाण्डालीसोमसूर्यहृताशनाः महालक्ष्मीप्रसादोऽयं सर्वे गृह्धन्तु शाक्तिकाः ॥ सौर संतोंको -छायासंज्ञाश्राद्धरेवादण्डमाठरकादयः (事)

दिवाकरप्रसादोऽयं क्राध्ना गृह्णन्तु शेषकम्॥

इन श्लोकोंको पढ़कर या बिना पढ़े भी जलमें संतोंके उद्देश्यसे निर्माल्य दे दे। भगवान् और भक्तमें अन्तर नहीं होता। अतः उत्तम पक्ष यह है कि इन संतोंका नामोच्चारण हो जाय।

चरणामृत-पान — अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम् । विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥

(चरणामृतको पात्रमें लेकर ग्रहण करे । सिरपर भी चढ़ा ले ।) क्षमा-याचना — मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भिक्तहीनं जनार्दन । यत्पूजितं मया देव ! परिपूर्णं तदस्तु मे ॥ आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् । पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम । तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर ॥

(इन मन्त्रोंका श्रद्धापूर्वक उच्चारण कर अपनी विवशता एवं त्रुटियोंक लिये क्षमा-याचना करे।)

प्रसाद-ग्रहण—भगवान्पर चढ़े फूलको सिरपर धारण करे। पूजासे बचे चन्दन आदिको प्रसादरूपसे ग्रहण करे। अन्तमें निम्नलिखित वाक्य पढ़कर समस्त कर्म भगवान्को समर्पित कर दे —

ॐ तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु ।

ॐ विष्णावे नमः, ॐ विष्णावे नमः, ॐ विष्णावे नमः।

# सर्वसामान्य देवी-देव-पूजाका विधान

किसी भी देवताकी पृथक् पूजा करनी हो तो पिछली विधि और पिछले मन्त्रोंसे ही की जा सकती है। केवल उन मन्त्रोंसे विभिन्न और नाममन्त्रका ही परिवर्तन करना पड़ता है। इन्हीं मन्त्रोंसे देवीकी पूजा भी की जा सकती है देवीकी पूजामें केवल पुंलिङ्गकी जगह स्नीलङ्गका प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार पश्चदेव-पूजामें पाँच देवोंके लिये बहुकचनका प्रयोग हुआ है। किसी एक देव या देवीकी पूजामें उनका एकवचनमें प्रयोग कर लेना चाहिये। यहाँ उदाहरणखरूप प्रायः इन्हीं मन्त्रोंसे 'शिवपूजा'का विधान दिया जा रहा है। इसीके आधारपर अन्य देवोंकी पूजा करनी चाहिये। उसके बाद लिङ्ग बदलकर उदाहरणखरूपमें दुर्गायूजाका विधान बतलाया गया है इसी आधारपर अन्य देवियोंकी पूजा करनी चाहिये। यदि ये आगमोक्त मन्त्र भी पढ़ना कठिन पड़े तो केवल नाममन्त्रसे ('अमुक देवाय या अमुक देव्यै' इस प्रकार कहकर) 'आवाहन' करके 'नैवेद्य' आदि चढ़ाना चाहिये।

यदि कोई भी पूजाका उपचार न जुट पाये या जुटाना अशक्य हो तो उसे भनसे तैवार कर बढ़ा देना चाहिये। जैसे 'दिव्यमासनं मनसा परिकल्प्य समर्पधामि, पुष्पितां पुष्पमालां मनसा परिकल्प्य समर्पधामि' आदि।

### शिव-पूजा

सर्वप्रथम पहलेको तरह आचमन कर पवित्री धारण करे। अपने जमर और पूजा-सामग्रीपर जलका प्रोक्षण करे। इसके बाद संकल्प करे। अथमें फूल लेकर अञ्जलि बॉधकर शङ्करमगवान्का ध्यान करे। ध्यानका मन्त्र पञ्च-देवपूजा (पृ॰ स॰ १२२) में आ चुका है। आवाहन—आगच्छ भगवन् ! देव ! स्थाने चात्र स्थिरो भव । यावत् पूजां करिष्येऽहं तावत् त्वं संनिधौ भव ॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि । (पुष्प चढ़ाये ।)

आसन—अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम् । इदं हेममयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । आसनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि । (बिल्वपत्र दे ।)

पाद्य—गङ्गोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतम् । पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । पादयोः पाद्यं समर्पयामि । (जल चढ़ाये ।)

अर्घ्य — गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तमर्घ्यं सम्पादितं मद्या । गृहाण भगवन् शम्भो प्रसन्तो वरदो भव ॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि । (चन्दन, पुष्प, अक्षतयुक्त अर्घ्यं समर्पण करे ।)

आचमन—कर्पूरेण सुगन्धेन वासितं खादु शीतलम्। तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परप्रेश्वर ॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। (कर्पूरसे सुवासित शीतल जल चढ़ाये।)

स्नान—मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम् । तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । स्नानीयं जलं समर्पयामि । (गङ्गाजल चढ़ाये ।) स्नानाङ्ग-आचमन—स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (जल चढ़ाये !)

दुग्धस्नान — कामधेनुसमुद्धृतं सर्वेषां जीवनं परम्। पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानाय गृह्यताम्॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। पयःस्नानं समर्पयामि। (गोदुग्धसे स्नानं कराये।)

दिधस्नान—पयसस्तु समुद्धृतं मधुराम्लं श्राशिष्रभम्। दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। दिधस्नानं समर्पयामि। (गोदिधसे स्नान कराये।)

घृतस्नान—नवनीतसमुत्यन्तं सर्वसंतोषकारकम् । घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । घृतस्नानं समर्पयामि । (गोघृतसे स्नान कराये ।)

मधुस्नान—पुष्परेणुसमुत्यन्तं सुस्तादु मधुरं मधु। तेजःपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। (मधुसे स्नान कराये।)

शर्करास्नान — इक्षुसारसमुद्धृतां शर्करां पुष्टिदां शुभाम् । मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः । शर्करास्नानं समर्पयामि । (शक्करसे स्नान कराये।)

पञ्चामृतस्तान—पयो दिध घृतं चैव मधु च शर्करान्वितम् । पञ्चामृतं मयोऽऽनीतं स्तानार्धं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । पञ्चामृतस्तानं समर्पयामि । (अन्य पात्रमें पृथक् निर्मित पञ्चामृतसे स्तान कराये ।) गन्धोदकस्नान— (केसरको चन्दनसे घिसकर पीला द्रव्य बना ले और उस गन्धोदकसे स्नान कराये।)

> मलयाचलसम्भूतचन्दनेन विपिश्रितम् । इदं गन्धोदकरनानं कुङ्कुमाक्तं नु गृह्यताम् ॥

श्रीभगवते साम्बंशिवाय नमः । गन्धोदकस्नानं समर्पयामि । शुद्धोदकस्नान—शुद्धं यत् सलिलं दिव्यं गङ्गाजलसमं स्मृतम् ।

समर्पितं मया भक्त्या शुद्धस्नानाय गृह्यताम् ॥

श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। शुद्धोदकस्मानं समर्पयामि। (शुद्ध जलसे स्नान कराये!)

स्नानात्त आचमन—शुद्धोदकस्नानात्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जल चढ़ाये ।)

वस्त्र—शीतवातोष्णसंत्राणं लज्जाया रक्षणं परम्। देहालङ्करणं वस्त्रं धृत्वा शान्तिं प्रयच्छ मे ॥

श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । वस्त्रं समर्पयामि । (वस्त्र चढ़ाये ।) आचमन—श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जल चढ़ाये ।)

उपवस्त्र—उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने । भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर ॥

श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। उपवस्त्रं (अथवा उपवस्त्रार्थे सूत्रम्) समर्पयामि। (उपवस्त्र चढ़ाये।)

आचमन—उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जल चढ़ाये ।)

यज्ञोपबीत—नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम्। उपबीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः॥

श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। (यज्ञोपवीत चढ़ाये।)

आचमनीय—यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जल चढ़ायें ।) चन्दन—श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। (मलय चन्दन लगाये।)

अक्षत—अक्षताञ्च सुग्श्रेष्ठ कुङ्कृमाक्ताः सुशोभिताः। मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर॥ श्रीभगवते साम्बंशिवाय नमः। अक्षतान् समर्पवामि। (कुङ्कृमयुक्त अक्षत चढ़ाये।)

पुष्पमाला—माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि भविततः । मयाऽऽहतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । पुष्पमालां समर्पयामि । (फूल एवं फूलमाला चढ़ाये ।)

बिल्बपत्र — त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनंत्रं च त्रिधायुतम् । त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ॥ श्रीभगवते साम्बंशिवाय नमः । बिल्वपत्रं समर्पद्यामि । (बिल्लपत्र चढ़ाये ।)

दूर्वा — दूर्वाङ्कुरान् सुहरितानमृतान् मङ्गलप्रदान् । आनीतांस्तवं पूजार्थं गृहाणं परमेश्वरः ॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । दुर्वाङ्कुरान् समर्पयापि । (दूर्वाङ्कुर चढ़ाये !)

शमी-अमङ्गलानां शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च। दुःस्वप्ननाशिनीं धन्यामपैयेऽहं शमीं शुभाम्॥ श्रीभगत्रते साम्बशिबाय नमः। शमीपत्राणि समर्पयामि। (शमीपत्र चढ़ाये।)

आभूषण—वज्रमाणिक्यवैदूर्यमुक्ताविद्रुममण्डितम् । पुष्परागसमायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। रत्नाभूषणं समर्पयामि। (रत्नाभूषण समर्पित करे।)

परिमलद्रव्य—दिव्यगन्धसमायुक्तं नानापरिमलान्वितम्। गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं स्वीकुरु शोभनम्॥

श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। परिमलद्रव्याणि समर्पयामि। (परिमल द्रव्य चढ़ाये।)

भगवान्के आगे चौकार जलका घेरा डालकर उसमें नैवेद्यकी वस्तुओंको रख दे, इसके बाद घूप-दीप निवेदन करे।

धूप—वनस्पतिरसोद्धृतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । आन्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥

श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । धूपमाद्रापद्यामि । (धूप दिखाये।)

दीप—साज्यं च वर्तिसंयुक्तं बह्निना योजितं मया। दीपं गृहाण देवेश ! त्रैलोक्वितिमरापहम्॥

श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। दीपं दर्शयामि। (घृतदीप दिखाये, हाथ धो ले।)

नैवेद्य — शर्कराखण्डखाद्यानि द्धिक्षीरघृतानि च । आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । नैवेद्यं निवेदयामि । (नैवेद्य निवेदित करे ।)

आचमनीय नैवेद्यान्ते ध्यानम् आचमनीयं जलं उत्तरापोऽशनं हस्तप्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि ।

(जल चढ़ाये।)

ऋतुफल—इदं फलं मया देव स्थापितं पुस्तस्तव। तेन मे सफलावाप्तिर्भवेजन्मनि जन्मनि॥

श्रीभगवते साम्बंशिवाय नमः। ऋतुफलं निवेदवामि। मध्ये आचमनीयं जलम् उत्तराषोऽशनं च समर्पवामि। (ऋतुफल चढ़ाये) और आचमन तथा उत्तराषोऽशनके लिये जल दे।)

नाम्बूल—पूर्गीफलं महद्दिच्यं नागवल्लीदलैर्युतम् । एलालवङ्गसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीभगवते साम्ब्रशिवाय नमः । ताम्बूलं समर्पयामि । (इलायची, लौंग, सुपारीके साथ पान समर्पित करे।)

दक्षिणा—हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो. । अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । दक्षिणां समर्पयामि । (द्रां

श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । दक्षिणां समर्पयामि । (दक्षिणाः चढ़ाये ।)

आरती—कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् । आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मां वरदो भव ॥ श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । आरार्तिवयं समर्पयामि । (कर्पूरसे आरती करे और आरतीके बाद जल गिराये) ।

प्रदक्षिणा—यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥

श्रीभगवते सम्बंशिवाय नमः । प्रदक्षिणां समर्पवामि । (प्रदक्षिणां करे ) मन्त्रपुष्पाञ्चलि—श्रद्धवा सिक्तवा भक्त्या हार्दप्रेम्णा समर्पितः ।

मन्त्रपुष्पाञ्जलिङ्वायं कृपया प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीधगवते साम्बंशिवाय नमः। मन्त्रपृष्पाञ्जलिं सप्तर्पयामि ।

(पध्याञ्चलि समर्पण करे।)

नमस्कार—नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे । साष्टाङ्गेऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः ॥

श्रीभगवते साम्बक्षिवाय नमः । नमस्कारान् संपर्धयामि (नमस्कार करे .)

क्षमा-याचना—मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भिवतहीनं सुरेश्वर ! यत्पुजितं मया देव परिपूर्णं तदस्त मे ॥

श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। क्षमायाचनां समर्पयामि। (क्षमा-थाचना करे।)

अन्तमें चरणोदक और प्रसाद ग्रहण कर पूजाकी साङ्गता करे। अर्पण — ॐ तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु। विष्णवे नमः, विष्णवेनमः, विष्णवे नमः।

-----

### दुगापूजा-ावधान

पहले बतलाये नियमके अनुसार आसनपर प्राहुख बैठ जाय। जलसे प्रोक्षणकर शिखा बाँधे। तिलक लगाकर आचमन एवं प्राणायाम करे। संकल्प करे। राथमें फूल लेकर अञ्चलि बाँधकर दुर्गाजीका ध्यान करे। (ध्यानका मन्त्र पञ्चदेवपूजा (पृष्ठ सं॰ १२३) में आ चुका है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा हो तो आबाहनकी जगह पुणाञ्चलि दे, नहीं तो दुर्गाजीका आबाहन करे।)

आवाहन — आगच्छ त्वं महादेवि ! स्थाने चात्र स्थिरा भव । यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं संनिधौ भव ॥

श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। दुर्गादेवीमावाहयामि। आवाहनार्थे पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। (पृष्पाञ्जलि समर्पण करे।) आसन—अनेकरलसंयुक्तं नानामणियणान्वितम्।

इदं हेममयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्।।

श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः । आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि । (रत्नमय आसन या फूल समर्पित करे ।)

ग्राद्य—गङ्गादिसर्वतीर्थेभ्य आनीतं तोयमुत्तमम्। पाद्यार्थं ते प्रदास्यामि गृहाण परमेश्वरि॥

श्रीजगदम्बायै दुगदिन्यै नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। (जल चढ़ाये।)

अर्घ्य — गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तमर्घ्यं सम्पादितं मया । गृहाण त्वं महादेवि प्रसन्ना भव सर्वदा ॥

श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। (चन्दन, पुत्र्प, अक्षतसे युन्त अर्घ्यं दे।)

भाचमन—कर्पूरेण सुगन्धेन वासितं स्वादु शीतलम् । तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वरि ॥ श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः । आचमनं समर्पयामि । (कर्पूरसे सुवासित शीतल जल चढ़ाये।)

स्नान—मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरे शुभम्। तदिदं कल्पितं देवि ! स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्।। श्रीजगदम्बाये दुर्गादेव्ये नमः। स्नानार्थं जलं समर्पयामि। (गङ्गा-जलं चढाये !)

स्नानाङ्ग आचमन स्नानान्ते पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जल दें।)

दुग्धस्नान—कामधेनुसमुत्पनं सर्वेषां जीवनं परम्। पावनं बज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्॥ श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। दुग्धस्नानं समर्पयामि। (गोदुग्धसे स्नान कराये।)

दिधस्नान—पयसस्तु समुद्भूतं मधुराग्तं शशिप्रभम्। दध्यानीतं मया देवि ! स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥ श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। दिधस्नानं समर्पयामि। (गोदिधसे स्नान कराये।)

घृतस्नान — नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकम् । घृतं तुश्यं प्रदास्यापि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः । घृतस्नानं समर्पयापि । (गोघृतसे स्नान कराये ,)

मधुरनान —पुष्परेणुसमुत्यन्तं सुखादु मधुरं मधु। तेजःपुष्टिसमायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः । मधुरनानं समर्पयामि । (मधुसे स्नान कराये .)

शर्करास्नान— इक्षुसारसमृद्धृतां शर्करां पृष्टिदां शुभाम् । मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। शर्करास्नानं समर्पयामि। (शक्करसे स्नान कराये।)

पञ्चामृत-स्नान—पयो दिध घृतं चैव मधु च शर्करान्वितम् । पञ्चामृतं मयाऽऽनीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः । पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि । (अन्य पात्रमें पृथक् निर्मित पञ्चामृतसे स्नान कराये ।)

गन्धोदक-स्नान—मलयाचलसम्भूतं चन्दनागरुमिश्रितम् । सलिलं देवदेवेशि शुद्धस्नानाय गृह्यताम् ॥

श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। (मलयचन्दन और अगरुसे मिश्रित जल चढ़ाये।)

शुद्धोदक-स्नान—शुद्धं यत् सिललं दिव्यं गङ्गाजलसमं स्मृतम् । समर्पितं मया भक्त्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः । शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (शुद्ध जलसे स्नान कराये ।)

आचमन—शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जल दे ।)

वस्त्र—पट्टयुग्मं मया दत्तं कञ्चकेन समन्वितम्। परिधेहि कृपां कृत्वा मातर्दुगीर्तिनाशिनि॥

श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। वस्त्रोपवस्त्रं कञ्चकीयं च समर्पवामि। (धौतवस्त्र, उपवस्त्र और कञ्जुकी निवेदित करे।)

वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जल दे ।) सौभाग्यसूत्र—सौभाग्यसूत्रं वस्दे सुवर्णमणिसंयुतम् । कण्ठे बध्नामि देवेशि सौभाग्यं देहि मे सदा ॥

श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। सौभाग्यसूत्रं समर्पयामि। (सौभाग्यसूत्र चढ़ाये।)

चन्द्न—श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाक्यं सुमनोहरम् । विलेपनं सुरश्रेष्ठे चन्दनं प्रतिगृहाताम् ॥ श्रीजगदम्बायैदुगदिव्यैनमः । चन्दनं समर्पयामि । (मलयचन्दन लगाये ।) हरिद्राचूर्णं — हरिद्रारिक्षते देवि ! सुखसौभाग्यदायिनि । तस्मात् त्वां पूजयाम्यत्र सुखं शान्तिं प्रयक्त मे ॥ श्रीजगदम्बाये दुर्गादेव्ये नमः । हरिद्रां समर्पयामि । (हल्दीका चूर्ण चढ़ाये ।) कुङ्कुम — कुङ्कुमं कामदं दिव्यं कामिनीकामसम्भवम् ।

चुद्धुन चुद्धुन कामद दिया कामिनाकामसम्मवम् । कुद्धुमेनार्चिता देवी कुङ्कुमं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीजगदम्बायै दुर्गादिव्यै नमः । कुङ्कुमं समर्पयामि । (कुंकुम चढ़ाये ।)

सिन्दूर—सिन्दूरमरुणाभासं जपाकुसुमसंनिभम्। अर्पितं ते मया भक्त्या प्रसीद परमेश्वरि॥ श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः। सिन्दूरं समर्पयामि। (सिन्दूर चढ़ाये।)

कजल (काजल)—चक्षुर्थ्यां कजलं रम्यं सुभगे शान्तिकारकम् । कर्पूरज्योतिसमुत्पन्तं गृहाण धरमेश्वरि ॥

श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। कजलं समर्पवामि। (काजल चढ़ाये।)

दूर्वाङ्कुर—तृणकान्तमणिप्रख्यहरिताभिः सृजातिभिः। दूर्वाभिराभिर्मवर्ती पूजयामि महेश्वरि॥ श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नभः। दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। (दूब चढाये।)

जिल्वपत्र — त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधासुतम् । त्रिजन्मपापसंहारं जिल्वपत्रं शिवार्पणम् ॥ श्रीजगदम्बावै दुर्गादेव्यै नमः । जिल्वपत्रं समर्पयामि । (जिल्वपत्र चढ़ाये ।)

आभूषण—हारकङ्कणकेयूरमेखलाकुण्डलादिभिः । रलाद्यं हीरकोपेतं भूषणं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः। आभूषणानि समर्पयामि। (आभूषण चढ़ाये।)

पुष्पमाला—माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि भविततः । मयाऽऽहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः । पुष्पमालां समर्पयामि । (पुष्प एवं पुष्पमाला चढाये ।)

नानापरिमलद्रव्य—अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितम्। नानापरिमलद्रव्यं गृहाण परमेश्विर ॥

श्रीजगदम्बाचै दुर्गादेव्यै नमः । नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि । (अब्रीर, गुलाल, हल्दीका चूर्ण चढ़ाये ।)

सौभाग्यपेटिका—हरिद्रां कुङ्कुमं चैव सिन्दूरादिसमन्विताम्। सौभाग्यपेटिकामेतां गृहाण परमेश्वरि ॥

श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। सौभाग्यपेटिकां समर्पयामि। (सौभाग्यपेटिका समर्पण करे।)

धूप — वनस्पतिरसोद्धूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः । धूपमाग्नापयामि । (धूप दिखाये ।) दीप — साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया । दीपं गृहाण देवेशि त्रैलोक्यतिमिरापहम् ॥ श्रीजगदम्बायै द्यादिक्यै ज्याः । दीपं द्यावापि । (शीकी क्ली

श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। दीपं दर्शयामि। (घीकी बत्ती दिखाये, हाथ धो ले।)

नैवेद्य — शर्कराखण्डखाद्यानि दिधक्षीरघृतानि च । आहारार्थं भक्ष्यभोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृद्धताम् ॥ श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्ये नमः । नैवेद्यं निवेद्यामि । (नैवेद्यं निवेदित करे ।) आचमनीय आदि — नैवेद्यान्ते ध्यानमाचमनीयं जलमुत्तरापोऽशनं हस्तप्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि ॥ (आचमनीसे जल देः)

त्रश्तुफल इदं फलं मया देवि स्थापितं पुरतस्तव । तेन में सफलावाप्तिभविकाचानि जन्मिन ॥ श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः । त्रश्तुफलानि समर्पयामि । (अश्तुफल समर्पण करे ।)

ताम्बूल — पूर्गीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् । एलालबङ्गसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॥ श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः । ताम्बूलं समर्पयामि । (इलायची, लौंग, पुर्गीफलके साथ पान निवेदित करे ।)

दक्षिणा—दक्षिणां हेमसहितां यश्राशिवतसमर्पिताम्। अनन्तफलदामेनां गृहाण परमेश्विरे॥ श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः। दक्षिणां समर्पथामि। (दिश्रिणा बहाये।)

आरती—कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् । आरार्तिकमहं कुर्वे घश्य मां वरदा भव ॥ श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः । कर्पूरारार्तिवयं समर्पयामि । (कर्पूरको आरती करे ।)

### श्रीअम्बाजीकी आरती

जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामागौरी।
नुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी।। १ ॥ जय अम्बे॰
माँग सिंदूर विराजत टीको मृगमदको।
उञ्ज्वलसे दोउ नैना, चंद्रवदन नीको॥ २ ॥ जय अम्बे॰
कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजै।
रक्त-पुष्प गल माला कण्ठनपर साजै॥ ३ ॥ जय अम्बे॰
फेहरि वाहन राजत, खड्गा खपर धारी।

सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिनके दुखहारी।। ४ ॥ जय अम्बे॰ कानन कुण्डल शोधित, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर सम राजत ज्योती ॥ ५ ॥ जय अम्बे॰ शुम्भ निशुम्भ विदारे, महिषासुर-घाती। धूम्रविलोचन नैना निशिदिन भदमाती ॥ ६ ॥ जय अम्बे॰ चण्ड मुण्ड संहारे, शोणितबीज हरे। मधु-कैटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे।। ७ ॥ जय अम्बे॰ ब्रह्माणी, सद्राणी तुम कमला रानी। आगम-निगम बखानी, तुम शिव-पटरानी ॥ ८ ॥ जय अम्बे॰ चौंसठ योगिनि गावत, नृत्य करत भैरूँ। बाजत ताल मृदंगा औ बाजत डमरू॥ ९ ॥ जय अम्बे॰ तुम ही जगकी माता, तुम ही हो भरता। भक्तनको दुख हरता सुख सम्पति करता ॥ १० ॥ जयअम्बे॰ भुजा चार अति शोभित, वर-मुद्रा धारी। मनवाञ्चित फल पावत सेवत नर-नारी ॥ ११ ॥ जय अम्बे॰ कंचन थाल विराजत अगर कपुर बाती। (श्री) मालकेतुमें राजत कोटिस्तन ज्योती॥ १२॥ जय अम्बे॰ (श्री) अम्बेजीकी आरति जो कोइ नर गावै। कहत शिवानँद स्वामी, सुख सम्पति पावै॥ १३॥ जय अम्बे॰ प्रदक्षिणा—यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे॥ श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः । प्रदक्षिणां समर्पयामि । (प्रदक्षिणा करे।) मन्त्रपुष्पाञ्जलि—श्रद्धया सिवतया भक्त्या हार्दप्रेम्णा समर्पितः।

मन्त्रपुष्पाञ्जलिश्चायं कृपया प्रतिगृह्यताम् ॥

श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। मन्त्रपुष्पाञ्चलि समर्पयामि। (पुष्पाञ्जलि समर्पित करे।)

नमस्कार—या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः । नमस्कारान् समर्पयामि । (नमस्कारं करे, इसके बाद चरणोदक सिरपर चढ़ाये ।)

क्षमा-याचना-मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि । यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे ॥

श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। क्षमायाचनां समर्पयामि। (क्षमा-थाचनां करे।)

अर्पण ॐ तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु ।

विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।

## नित्यहोम

होम-सम्बन्धी जानने योग्य बातें—हवनकी अग्निको पंखेसे प्रज्ञिलत करना मना है। मुखसे बाँसकी फुँकनीद्वारा फूँककर प्रज्वलित करें. सामान्य अग्निको भी मुखसे फूँकना मना है। यदि भूख, प्यास या क्रोधका आवेग हो, मन्त्र न आता हो, अग्नि प्रज्वलित न हो तो हवन म करें। अग्नि जब दक्षिणावर्त हो अर्थात् दक्षिणकी ओरसे घूमती हुई जल रही हो, तब हंवन करना उत्तम माना जाता है। यदि अग्नि वामावर्त हो, थोड़ी जली हो, रुझ हो, चिनगारियोंसे व्याप्त हो, फट् फट् करती हो और वह लकड़ियोंसे ढक दी गयी हो तो हवन न करे। नित्यहोमकी विधि पृ॰ सं॰ ३६५ में देखनी चाहिये।

[ 592 ] नि० कर्म० पूर्व प्रठ ६

# बलिवेश्वदेव (भूतयज्ञ)

#### [ ज्ञातव्य बातें ]

स्नान, संध्या, जप, देवपूजा, वैश्वदेव और अतिथिपूजा—ये छः नित्यकर्म माने गये हैं । इनमें स्नान, संध्या, जप तथा देवपूजाके सम्बन्धमें लिखा जा चुका है। अब वैश्वदेवके सम्बन्धमें लिखा जा रहा है। देवपूजाके बाद वैश्वदेवका विधान है ।

संध्या न करनेसे जैसे प्रत्यवाय (पाप) लगता है, बैसे ही बिलकैश्व-देव न करनेसे भी प्रत्यवाय लगता है । भोजनके लिये जो हविष्यान्न घरमें पकाया जाता है, उसीसे वैश्वदेव करना चाहिये। अभावमें साग, पत्ता, फल, फूलसे भी करे । गेहूँ, चावल (जो उसना न हो), तिल, मूँग, जौ, मटर, कँगुनी, नीवार—ये हविष्यान्न हैं । घी, दूध या दही मिलाकर

(बुः पश्च १ (३९)

- २ वैश्वदेवं प्रकृतीत स्वशास्त्रात्रिततं ततः । ततः देवार्चनानन्तरमिति माधवाचार्या । (अस्वारश्रवणः पुः २४७)
- अत्यवायमाह माध्वीये व्यासः —
   पञ्चयज्ञांस्तु यो मोहान्त करोति गृहाश्रमी ।
   तस्य नायं न व परो लोको धर्नात धर्मनः ॥

(\$0 mm= \$6 | 25)

- शाकं वा यदि जा पत्र मृत्तं वा यदि वा फल्सम् ।
   सङ्कल्पयेद यदाहारं तेनेच जुहुयाद्धवि. ॥
   (तैः भाग् ११ । २२ । १२ ।
- (क) गोध्मा ब्रोहवर्श्चेव तिला पुत्त यवास्तक्षा ।
   इविष्या इति विजेया वैश्वदेवादिकर्मीण ॥
- (म्ब) सितमस्विन् च हविष्यमिति व्रतार्के । ।(आचारेन्यु, १५५)
- (१) 'कलायकड्मीवाराः" (अनार्क)

<sup>ृ</sup>संध्या स्नानं जयश्चैय देवतानां च पूजनम्। वैश्वदेवं तथातिथ्य षद् कर्माणि दिने दिने ॥

होम करे। तेंल और शार-पदार्थ निषिद्ध हैं । कोदो, चना, उड़द, मसूर, कुलथी में अन्न भी निषिद्ध हैं । भोजनके लिये पकाया हुआ हविष्यान्त हो बलिवैश्यदेवका मुख्य उपकरण हैं। किंतु इस कर्मकी अबाधित आवश्यकता देखकर शास्त्रने छूट दे दी हैं कि यदि पकाया अन्न सुलभ न हो तो कच्चे अन्नसे, यदि हविष्यान्त न हो तो अहविष्यान्तसे, यदि अन्स सुलभ न हो तो फल-फूलसे और यह भी सम्भव न हो तो जलसे ही वैश्वदेव करें।

इसी तरह वैश्वदेवमें नमक निषिद्ध है। किंतु पाकमें कहीं वह पड़ ही गया हो तो क्या करे ? तब शास्त्रने उपाय बतलाया है कि कुण्डके उत्तरकी ओरकी गर्म राख हटाकर होम करे "। जब दूसरेके घरमें सपरिवार भोजन करना हो, तब तो चूल्हा जलानेका प्रश्न नहीं उठता, किंतु शास्त्रका आदेश है कि उस दिन भी बलिवैश्वदेव करे। उपवासके दिन भी बलिवैश्वदेव करना चाहिये। पत्रवान्नके अभावमें सूखे अन्नसे अथवा फल फूलसे यह कर्म करे"।

१ जुहुयात् सर्पिषाध्यवनं तैलक्षारिववर्जितम् । दथ्याक्तं प्रससावनं त्रा तदभावेऽम्बुनाऽप्तिं वा ।।

(重要部分13水)

२ कोद्रत्रं चणकं भाष मसूर च कुलित्यकम्। क्षारं च लवणं भर्वं वैश्वदेवे विवर्जयेत्॥

(स्मृखन्तर)

जत्र च सिद्धस्य इविष्यस्य मुख्यत्वात् तदशै पाकः कर्तव्यः । तत्रासापश्यें तु अपविभाषि वैश्वदेवः कर्तव्यः । इविष्याभावे अइविष्येमापि । (वीर्यमजेदय, आ॰ प्र॰) 'न चेदुत्पद्यतेऽन्न तु अद्भिरेतान् समापयेत् ' (वीर्यमजेदय, आ॰ प्र॰) 'अहरहः पश्चयत्तान् निर्वेपेत्—आपंत्रशाकोदकेष्यः ।' (शार्खालीखत)

४- न शास्त्रवणहोमो विद्यते' (नारायणवृत्ति)

नथा परान्तसंस्पृष्टस्य चाहविष्यस्य होमः उदीचीनमुष्णं भ्रस्मापोह्य तस्मिन् जुहुयात्। (आपस्तव)

ः परान्नभोजने अपवासदिनेऽपि पञ्चयज्ञार्थं पक्तव्यमेव । सर्वथा पाकासम्भवे पुष्पैः फलैरद्धिर्वा वैश्वदेवं कुर्यात् । (आश्वलायनवृत्ति) जिस अग्निमें भोजन तैयार होता है, उसी अग्निमें होम करे<sup> 1</sup>। घरके बीचमें तिबिके कुण्डमें यह ऑग्न रखकर होम करना चाहिये अथवा अठारह अगुलकी चौकोर बेदी बना ले, जिसमें तीन, दो या एक मेखला हो 1 यदि ताम्रकुण्ड या बेदी न हो तो कच्ची मिट्टीके पात्र, ताम्रपात्र आदि अथवा एके मिट्टीके पात्रमें भी वैश्वदेव करे 1 चूल्हा, लौहपात्र और खपरेका निषेध है 1

अविभवत परिवारमें इस कर्मको मुख्य व्यक्ति ही करे। एकके करनेसे ही परिवार-भरका किया हुआ मान लिया जाता है । दूसरे देशमें पृथक् पाक करनेपर पिताके रहते पुत्र या ज्येष्ठ भाईके रहते छोटा भाई भी जलिवैश्वदेव करे । स्त्रियाँ भी बिना मन्त्रके वैश्वदेव कर सकती हैं ।

१-यस्मिन्नग्नी पचेदन्तं तस्मिन् होमो विधीयते । (अङ्गिरा) २-गृहस्य मध्यदिग्मागे वैश्वदेवं समावरेत्। (स्निमञ्जरी) **३-वैश्वदेवं प्रकुर्वीत कुण्डमध्यदशाङ्गलम्** । मेखलात्रयसंयुक्त द्विपेखलमधापि स्यादेकमेखलं वापि चतुरस्तं समन्ततः। अपि ताम्रमयं प्रोक्त कुण्डमत्र मनीषिधिः ॥ (स्मृतिसार) ४ कुण्डस्थण्डिलासम्भवेऽपञ्चमृष्मयपात्रकुण्डाकृतिरहितताम्रादिपात्रपक्वमृष्मय-पात्राणामण्यनुता गम्थते । (संस्कारस्त्रमाला) ५ न चुल्ल्यां नायसे पात्रे न भूमौ न च खपीरे। वैश्वदेवं अकुर्वति'' ॥ (दे॰ धाः इशा २२।४) ६ सर्वेश्नुमति कृत्वा ज्येष्ठेनैव तु चत्कृतम्। द्रव्येण चाविभवतेन सर्वेश्व कृतं भवेत्।। (स्रिसार) (क) यदि स्याद् भिन्नपाकाशी ग्रामे ग्रामान्तरेऽपि च। वैश्वदेवं पृथक् कुर्यात् पितर्यंपि च जीवति ॥

(ख) वैश्वदेवः क्षयाहरुच महालयाविधिस्तया ।
 देशान्तरे पृथक कार्यो दर्शश्राद्धं तथैव हि ॥

(स्रातिसम्ब्यय)

(शाकल)

८-'नास्ति स्त्रीणां पृथम् यज्ञः', 'न स्त्री जुङ्खात्' इति निषंघौ समन्त्रकवैशवदेवपरम्।' (आवारेन्द्र, ५० २५५) बलिबैश्बदेवके सम्पन्न होनेके बाद भगतान्को भोग लगाये । कारण, बिलिबैश्बदेवसे अन्नका संस्कार हो जाता है। भोग लगानेके लिये अन्न अलग निकाल कर रख लें। बैश्वदेव होनेके पहले यदि अतिथि आ जाय, तो इस यज्ञके लिये अलगसे अन्न निकालकर उसे ससम्मान भिक्षा देकर बिदा करे। अतिथिको प्रतिक्षि आवश्यक हो तो वैश्वदेवकी अग्निको बाँसकी मूँकनीसे मूँककर प्रज्वलित करे। हाथसे, सूपसे और अपिक कर, चारों अँगुलियोंको सटाकर, अँगुठेकी सहायतासे मौन रहकर बार्ये हाथको हदयसे लंगाकर और दाहिना घृटना टेककर हिव दें। भूतिमिश्रत चावल या

१ वैश्वदेवविधि कृत्वा विष्णोर्नेवद्यपर्पयेत्। (व्यास) वैश्वदेवविशुद्धोऽसौ विष्णतेऽन्नं निवेदयेत्। (되구) र देवार्थमन्नमुद्धत्य वैश्वदेवं समाचरेत् । वैबेद्यमर्पयेत् पञ्चान्तृयज्ञं सु ततञ्चरेत्॥ (प्रयोगसार) ३ अकृते वैश्वदेवे तु भिक्षौ भिक्षार्थपामते । उद्धत्य वैश्वदेवार्थं भिक्षां क्वा विसर्जयेत्।। (दे भा ११ इर १३) नाम्निहोत्रेण दानेन नोपवासोफ्सेवर्नैः। देवाञ्च परितुष्यन्ति यथा त्वतिथिपृजनात् ॥ (शंख) ४ न पाणिना न शूर्पेण न चामेध्यादिनापि वा । मुखेनोपधमेदग्नि मुखादेष व्यसीयत् ॥ (दे भाग ११ ५२।५) मुखेनेत्पत्र चणुधमनीयुक्तेनेति व्यक्यशेषः

(अर स्वावली)

५-उत्तानेन तु हस्तेन अङ्गुच्छाप्रेण तु पीडितम्। संहताङ्गुलिपाणिस्तु चान्यतो जुहुयाद्धविः॥

'हृदि सन्धं निधाय वै ।' (पर्गशष्ट) 'अनिपातितज्ञानोस्तु राक्षसैर्ह्हियते हृदिः । (गोंमल) रोटीसे आहुति देनी चाहिये। आहुतिका परिमाण बेर या आँवलेके बराबर हो<sup>8</sup>। यहाँ 'घृत' शब्दसे घी, दूध, कुसुम आदिका तेल— ये सभी गृहीत होते हैं '। अर्थात् घृतके अभावमें इन वस्तुओंका प्रयोग किया जा सकता है। बलिवेश्वदेव-विधि

रसोईधरके बीच कृण्डके पीछे पूरबकी और मुखकर कुशासनपर बैठकर पवित्री धारणकर आचमन और प्राणायाम करे। इसके बाद हाथमें जल लेकर संकल्प करे—

'अद्य...मम पञ्चसूनाजनितपापक्षयपूर्वकश्रीघरमेश्वरप्रीत्यर्थं तन्त्रेण वैश्वदेवकर्म करिष्ये ।'

इसके बाद 'पावकनामे अग्नये नमः'—इस मन्तरे प्रज्वलित अग्निको कुण्डमें प्रतिष्ठित करे। उक्त मन्त्रसे अग्निकी पूजा कर प्रणाम करे। निम्नलिखित मन्त्रसे प्रार्थना करे—

मुखं यः सर्वदेवानां हव्यभुक् कव्यभुक् तथा। पितृणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने॥

इसके बाद जलसे पर्युक्षण कर दाहिना घुटना टेककर सब्य होकर बायें हाथसे हृदयका स्पर्श करते हुए देवतीर्थसे जलती हुई आगमें घृताक्त अञ्चकी पाँच आहुतियाँ दे—

(१) देवयज्ञ

१-ॐ ब्रह्मणे स्वाहा, इदं ब्रह्मणे न मम।

२-ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम।

३-ॐ गृह्याभ्यः स्वाहा, इदं गृह्याभ्यो न मम।

४-ॐ कश्यपाय स्वाहा,इदं कश्यपाय न मम ।

५-ॐ अनुमतये स्वाहा, इदमनुमतये न मम।

इसके बाद जलपात्रके पास (चित्र देखें) हवनसे बचे हुए अन्नके तीन ग्रास रखे।

१-प्राणाहुति बलि चैव बदर्यामलकमानतः।

(छन्दोगपर्राइाष्ट्र)

२-घृतं वा यदि वा तैलं पयो वा यदि वा दिध । घृतस्थाने वियुक्तानां घृतशब्दो विधीयते । १-ॐ पर्जन्याय नमः ।

२-३० अदृश्यो नमः।

३-ॐ पृथिव्यै नमः ै।

इसके बाद अग्निके पास पानीसे एक बित्ता चौकोर मण्डल बनाकर **बलिहरण-मण्डल** 

|   | देवयङ्ग    |            |    | पूर्व | ľ |  |         |     |
|---|------------|------------|----|-------|---|--|---------|-----|
| 8 |            | ?          |    | ٦.    |   |  |         |     |
| щ | अग्निपात्र |            |    | v3    |   |  | अन्तपात |     |
| × |            | \$         | Ŷ  | ₹     | 3 |  |         |     |
| - | ₹0         |            | _  | 2,3   | L |  |         |     |
|   | 80         | <b>१</b> ७ | 31 | 83    |   |  |         |     |
|   | ξ,         | १६         | 88 | 88    |   |  | 8/      | ٤   |
|   |            |            |    | 9     |   |  |         |     |
|   | 34         |            |    | 4     |   |  |         | °8" |

#### पश्चिम

गोग्रास, ञ्जान, काल, देवाँद, पिपीलिकादि पञ्चबल्

उसका द्वार पूरबकी ओर रखें। इसमें साथके मानचित्रके अङ्कोंके अनुसार श्रीस आहुतियाँ देनी हैं अैसे चित्रमें जहाँ एक अङ्क लिखा है, वहाँ 'धात्रे नमः, इदं धात्रे न मम' कहकर एक घास रखे, फिर जहाँ २ का अङ्क लिखा है, वहाँ गृहद्वारपर, दूसरा प्रास रखे। इसी तरह ३ से २० तक अङ्कोंकी जगह ग्रास देते जायँ —

(हरिहरभाष्य भी इसीके अनुकृत है)

१ पारत्करमृह्यसूत्र (२ । १ । ६) 'मणिके श्रीन् फर्जन्यायाद्ध्य: पृथिक्यै ॥'

#### (२) भूतयज्ञ

१ ॐ धात्रे नमः, इदं धात्रे न मम ।

२ ॐ विधात्रे नमः, इदं विधात्रे न मम ।

३ ॐ वायवे नमः, इदं वायवे न मम।

४-ॐ वायवे नमः, इदं वायवे न मम।

५ ॐ वायवे नमः, इदं वायवे न मम।

६-ॐ वायवे नमः, इदं वायवे न मम।

७-ॐ प्राच्ये नमः, इदं प्राच्ये न मम।

८ ॐ अवाच्यै नमः, इदमवाच्यै न मम।

९ ॐ प्रतीच्यै नमः, इदं प्रतीच्यै न मम।

१०-ॐ उदीच्यै नमः, इदमुदीच्यै न मम।

११ ॐ ब्रह्मणे नमः, इदं ब्रह्मणे न मम।

१२ ॐ अन्तरिक्षाय नमः, इदमन्तरिक्षाय न मम ।

१३-ॐ सूर्याय नमः, इदं सूर्याय न मम ।

१४ ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो न मम।

१५ ॐ विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः, इदं विश्वेभ्यो भूतेभ्यो न मम।

१६ ॐ डषसे नमः, इदमुषसे न मम।

१७-ॐ भूतानां पतये नमः, इदं भूतानां पतये न मम।

### (३) पितृयज्ञ

दक्षिणकी ओर मुखकर जनेऊको दाहिने कंधेपर रखकर बायाँ घुटना टेके ।

१८ ॐ पितृभ्यः स्वधा नमः, इदं पितृभ्यः स्वधा न मम ।

निर्णेजनम्— पूरबकी और मुखकर सब्य होकर दाहिना घृटना टेके। अन्नके पात्रको धोकर वह जल १९वें अङ्ककी जगह निम्न मन्त्र पढ़कर डाले—

### १९ ॐ यक्ष्मैतत्ते निर्णेजनं नमः, इदं यक्ष्मणे न मम । (४) मनुष्य-यज्ञ

जनेऊको कण्ठीकर उत्तराभिमुख होकर २०वें अङ्कपर ग्रास दे। २० ३४० हन्त ते सनकादिमनुष्येभ्यो नमः, इदं हन्त ते सनकादिमनुष्येभ्यो न मम।

#### (५) ब्रह्मयज्ञ

पूरवको ओर मुँह कर सब्य होकर पालथी मारकर तीन बार गायत्रीका जप करे।

### पञ्चबलि-विधि

१-गोबलि (पत्तेपर)—मण्डलके बाहर पश्चिमकी और निर्मालखित मन्त्र<sup>8</sup> पढ़ते हुए सच्य होकर गोबलि पत्तेपर दे—

ॐ सौरभेय्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः । प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः ॥ इदं गोभ्यो न मम ।

२-**श्वामबलि (पत्तेपर)** — जनेऊको कण्टोकर निम्नलिखित मन्त्रसे कुत्तोंको बलि दे—

> द्धौ श्वानौ श्यामशबलौ वैवस्वतकुलोद्धवौ । ताभ्यामन्तं प्रयच्छामि स्यातामेतावहिंसकौ ॥ इदं श्वभ्यां न मम ।

**३-काअबलि (पृथ्वीपर)**—अपसव्य होकर निर्मालखित मन्त्र पढ़कर कौओंको भूमिपर अन्त दे—

> ॐ ऐन्द्रवारुणवायच्या याम्या वै नैऋंतास्तथा। वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिण्डं मयोन्झितम्॥ इदमन्नं वायसेभ्यो न मम।

१.न्यदि मन्त्र समरण न रहे तो केवल 'गांध्यो तम ' आदि नाम-मन्त्रसे बॉल 'प्रदान कर सकते हैं ।

४-देवादिबलि (पत्तेपर)—सब्य होकर निम्नलिखित मन्त्र पहुकर देवता आदिके लिये अन्त दे—

ॐ देवा मनुष्याः पशवो वयांसि

सिद्धाः सयक्षोरगदैत्यसङ्घाः । प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता

ये चान्नमिच्छन्ति भया प्रदत्तम् ॥

इदमन्नं देवादिश्यो न मम।

५-**पिपीलिकादिबलि (पत्तेपर)**—इसी प्रकार निम्नाङ्कित मन्त्रसे चींटी आदिको बलि दे—

> पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या बुभुक्षिताः कर्मनिबन्धबद्धाः । तेषां हि तृप्यर्थमिदं मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु ॥

इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो न मम।

अग्निका विसर्जन — इसके बाद हाथ घोकर और आचमन कर भस्म लगाये। फिर हाथ जोड़कर अग्निदेवताको प्रणाम करे और निम्निलिखित मन्त्र पढ़कर इनका विसर्जन करे—

गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर ।
यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन ।।
न्यूनतापूर्ति—अबन्यूनताकी पूर्तिके लिये भगवान्से प्रार्थना करे—
प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् ।
स्मरणादेव तद् विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः ।।
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु ।
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ।।
अर्घण—अब पवित्री खोलकर रख दे और इस वैश्वदेवकर्मको
भगवान्को अर्पित कर दे—'अनेन वैश्वदेवाख्येन कर्मणा

श्रीयज्ञस्वरूपः परमेश्वरः प्रीयताम् । ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु ।' ॐ विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः ।

### अतिथि (मनुष्य)-यज्ञ

बिलवैश्वदेवके बाद सबसे पहले अतिथियोंको ससम्मान भोजन कराये<sup>2</sup>। इसके पहले मनुष्य यज्ञमें जो हत्तकार अन्न दिया गया है, उससे भिन्न अन्न श्लेष्ठ ब्राह्मणोंको जो दिया जाता है, वह मनुष्य-यज्ञ कहलाता हैं। यह भी देखना होता है कि नियमित भोजन करनेवाले जो भृत्य हैं, उनका उपरोध किसी तरह न हो<sup>3</sup>। अभावकी स्थितिमें मीठी बातोंसे अतिथियोंको संतुष्ट करें। चटाई विछाकर ससम्मान बिठाये जल ही दे दे। इन तीनोंसे भी अतिथियोंका जो सत्कार होता है, वह ज्योतिष्टोमसे भी अधिक फलप्रद होता हैं

अतिथियोंको लौटाना नहीं चाहिये, ऐसा करनेसे पाप लगता है। मध्याह्रमें आये अतिथिकी अपेशा सूर्यास्तके समय आये अतिथिका आठ गुना अधिक महत्त्व है। सूर्यास्तके समय आये अतिथिको 'सूर्योढ' कहा जाता है। 'सूर्योढ' अतिथि यदि असमयमें भी आ जाय तो उसे बिना भोजन कराये न रहे ।

वैश्वदेवके समय प्राप्त अतिथिको नारायणका स्वरूप मानते

(याज्ञवल्क्य)

(मनुः ३ । १०५)

१ अतिधिमेवाये भोजयेत् ।

<sup>(</sup>धर्मप्रका)

वैश्वदेवादृध्वं हन्तकासन्तव्यतिरिक्तमन्त्रमर्ताधभ्यो वरेश्यो ब्राह्मणेभ्यो यत् दीयते स मनुष्यवज्ञस्तावतीव समाप्यते ।

ये च नित्या भृत्यास्तेषामनुपरोधैन सर्विभागो विहितः ।(धर्मप्रधन)

४-ज्योतिष्टोमादिभ्योऽचि दुष्करम् ।

<sup>(</sup>धर्मध्रञ्न)

६ दिनेऽतिथी तु विभुखे गते यत् पातकं भवेत्। तदेवाच्याुगं प्रोक्तं सूर्योढे विमुखे गते॥

<sup>ः</sup> अन्नणोद्योऽनिथि. सायं सूर्योदो गृहमेथिना । काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानञ्जन् गृहे वसेत्।।

हुए उसके कुल, शील, आचार, गुण-दोष, विद्या-अविद्या आदिपर विचार नहीं करना चाहिये<sup>8</sup>।

### विशेष बातें

- (१) पात्रापात्रका विचार न करना केवल अतिथिके लिये है—वैश्वदेवके लिये है। अन्यत्र पात्रापात्रका विचार बहुत ही अपेक्षित है। दान तो खूब विचारकर सत्पात्रको ही देना चाहिये। यदि बिना विचार किसी अपात्रको खिला दिया जाय तो वह जो कुछ पाप करेगा, उसका हिस्सेदार खिलानेवाला भी होगा और खोजकर यदि किसी भगवद्माप्त संतको भोजन करा दिया जाय तो अन्नदाताको लाखों ब्राह्मणोंके भोजन करानेका फल प्राप्त हो जायगा । साथ ही दया-परवश होकर दीन-दुखियोंको यदि कुछ दिया जाय तो वह भी फलप्रद होता है। लूले-लँगड़े आदिका भी भरण-पोषण किया जाना चाहिये, किंतु उन्हें दान ने न दे।
- (२) वैश्वदेव नित्यकर्म है। इसके करनेसे प्रत्यवायके शमनकेसाथ-साथ फलकी भी प्राप्ति होती है, किंतु अशौचमें इसे न करे।

१-न परीक्षेत चरितं न विद्यों न कुलं तथा ! न शीलं न च देशादीनतिथेरागतस्य हि ॥ कुरूपं वा सुरूपं था कुचैलं चा सुवाससम् । विद्यावन्तमिवद्यं चा सगुणं वाऽथ निर्गुणम् ॥ पन्येत विष्णुमेवैतं साक्षान्नारायणं हरिम् । अतिथिं समगुप्राप्तं विविकित्सेन्न कहिँचित्॥

(नृसिंहपुराण)

२-परान्तेनोदरस्थेन यः करोति शुभाशुभम्। अन्तदस्य त्रयो भागाः कर्ता भागेन लिप्यते ॥

३ (क) दयामुहिश्य यहानमपात्रेभ्योऽपि दीयते । दीनान्यकृपणेभ्यश्च तदानन्त्याय कल्पते ॥

(व्यास)

(ख) भर्तव्यास्ते महाराज न तु देवः प्रतिग्रहः ॥

(महाभा॰)

- (३) नित्यकर्ममें नित्य श्राद्ध भी आता है। यहाँ आगे उसका भी उल्लेख किया गया है। परतु जो लोग नित्य श्राद्ध नहीं कर सकें, उनके लिये निम्निलिखित रूपसे भी नित्य श्राद्धकी पूर्ति हो जाती है —
- (क) नित्यतर्पण करनेसे 'अपि बाऽऽपस्तत् पितृयज्ञः संतिष्ठेत्।'
- (ख) वैश्वदेवमें पितृयज्ञ करनेसे 'वैश्वदेवान्तःपाति खधा पितृभ्यः' इति पैत्र्यबलिनैव वा नित्यश्राद्धसिद्धिः ।'

#### नित्य-श्राद्ध

श्राद्धकर्ता श्राद्धदेशमें पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन (पृ॰ १८) और प्राणायाम (पृ॰ ५८) कर 'ॐ पवित्रे स्थो॰' यह मन्त्र पढ़कर दोनों अनामिकाओंमें पिवित्री धारण कर ले। इसके बाद तीन कुशोंके अग्रपागसे निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर और श्राद्ध-सामग्रीपर भी जल छिड़कें:—

> ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ दृष्टिस्पर्शनादिदोषाद् वस्तूनां पवित्रताऽस्तु । पितरोंके लिये आसन और भोजनपात्र

अपने आसनसे दाहिनी ओर पिता, पितामह और प्रधितामहके लिये तीन पलाशके पत्तींका एक आसन उत्तराभिमुख बिछाये। इसके आगे चार पत्तोंका एक भोजनपात्र रखे इसी तरह मातामह आदिके लिये भी आसन और भोजनपात्र रखे।

तदनन्तर हाथमें जल, मोटक और तिल लेकर संकला करे संकल्प—(सन्य होकर) -ॐ विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ॐ अद्य (पृ॰ १९) ... गोत्रः.....शर्मा (वर्मा/ गुप्तः) अहं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्यर्थं श्रीभगवत्त्रीत्यर्थं (इतना संकल्प पढ़कर दक्षिणाभिमुख हो अपसव्य हो जाय अर्थात् जनेऊ और गमछा दाहिने कंधेपर रख ले, तब आगेका संकल्प बोले) अमुक गोत्राणाम्, अमुक शर्मणां (वर्मणां/गुप्तानां) अस्मत्पितृपितामह-प्रिपतामहानां सपत्नीकानां तथा च अमुक गोत्राणाम्, अमुक शर्मणाम्, अस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां नित्यश्राद्धं करिष्ये।

-यह संकल्प पढ़कर पिता आदिके आसनपर हाथका तिल, जल और मोटक दक्षिणाय रख दे।

सब्य—इसके बाद पूर्वाभिमुख बैठकर जनेऊ-गमछा बाँये कंधेपर रखकर सब्य हो जाय तथा निम्न मन्त्रोंको तीन-तीन बार पढ़े— ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।

> ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः॥

अपसव्य — इसके बाद अपसव्य और दक्षिणाभिमुख होकर बायाँ घुटना भूमिपर टेक कर तिल, जल तथा मोटक लेकर निम्नलिखित वाक्य बोले—

ॐ अद्य अमुकगोत्राः अस्मत्पितृपितामहप्रपितामहाः अमुकामुकशर्माणः (वर्माणः/ गुप्ताः) सपत्नीकाः नित्यश्राद्धे इदमासनं त्रिधा विभज्य युष्मभ्यं स्वधा ।

मोटक आदिको पिता आदिके आसनपर दक्षिणाग्र रख दे। इसी तरह

फिर तिल, जल, मोटक लेकर निम्निलिखित बाक्य बोले और मोटक आंदिको मातामह आदिके आसमपर रख दे।

ॐ अद्य अमुकगोत्राः अस्मन्धातामहप्रमातामहवृद्धप्रमाता-महाः अमुकामुकशर्माणः (वर्धाणः/गुप्ताः) सपत्नीकाः नित्य-श्राद्धे इदमासनं त्रिधा विभज्य युष्पभ्यं स्वधा ।

### तिलोंका विकिरण

इसके बाद तिल लेकर पितृतीर्थसे, 'ॐ अपहता असुरा रक्षा ंसि वेदिषदः' यह मन्त्र पढकर श्राद्धदेशमें तिल छोड़ दे।

#### आसनपर चन्दन आदि

इसके बाद पिता आदिके आसनपर चन्दन, पुष्प, तिल, ताम्बूल चढ़ाये। धूप और दीप जला दे। निम्नीलिखित वाक्य बोलकर इन्हें अर्पण करे

ॐ अद्य अमुकगोत्राः अस्मत्यितृपितामहप्रपितामहाः अमुकामुकशर्माणः (वर्माणः/गुप्ताः) सपत्नीकाः नित्यश्राद्धे एतानि गन्धपुष्पधूषदीपताम्बूलानि युष्प्रथ्यं स्वधा ।

इसी तरह मातामह आदिके आसनपर भी चन्दन आदि चढ़ाकर निम्निखित बाक्य बोलकर इन्हें अर्पण करे

ॐ अद्य अमुकगोत्राः असम्मातामहप्रमातामहवृद्ध-प्रमातामहाः अमुकामुकशर्माणः (वर्माणः/गुप्ताः) सपत्नीकाः नित्यश्राद्धे एतानि गन्धपुष्पधूषदीपताम्बूलानि युष्पभ्यं स्वधा । भोज्य पदार्थ परोसना और उसे अभिमन्त्रित करना

भोजनपात्रके चारों ओर जलसे चौकोर घेरा लगाकर अन्न आदि परोस दे। फिर निम्न मन्त्र पढ़कर अन्नको ऑभमन्त्रित करे ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरिन्त सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः॥ मधु नक्तमृतोषसो मधुमत्पार्थिव<sup>®</sup> रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमात्रो वनस्पतिर्मधुमाँ २ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्मावो मवन्तु नः॥ ॐ मधु मधु मधु ॥

(शु॰ य॰ १३ । २७---२९, ३७ । १३)

#### अन्नका स्पर्श

दोनों हाथोंको अन्नपात्रका स्पर्श करते हुए व्यस्तरूपसे रखे अर्थात् बायाँ हाथ अपनी दाहिनी ओर उलटा और इसपर दाहिना हाथ बायीं ओर उलटा रखकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़े—

ॐ पृथ्वी ते पात्रं द्यौरिपधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृत जुहोिम स्वाहा । ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दथे पदम् । समृह्णमस्य पाँ सुरे स्वाहा । ॐ विष्णो कव्यमिदं रक्ष मदीयम् ।

अब बायें हाथको वैसे ही रखते हुए दाहिने हाथको उल्स्टकर अँगूटेसे अन्न आदिका स्पर्श करे—

इदमन्नम् (अन्नका स्पर्श) ।

इमा आपः (जलका स्पर्श) ।

इदपाज्यम् (धीका स्पर्धा) ।

इदं हवि: (फिर अन्नका स्पर्श) ।

#### तिल बिखेरना

पाककी रक्षाके लिये निम्नलिखित वाक्य पढ़कर अन्नपात्रके चारों ओर तिल छोड़ दें—

#### ॐ अपहता असुरा रक्षा<sup>र</sup> सि वेदिषदः । अञ्चका संकल्प

मोटक, तिल, जल लेकर विम्नलिखित वाक्य बोलकर पिता आदिके भोजनपाप्रके पास तिलादि छोड़ दे—-

ॐ अमुकगोत्राः अस्मत्पितृषितामहप्रपितामहाः अमुकामुकशर्याणः (वर्माणः/गुप्ताः) सपत्नीकाः इदमन्नं सोपस्करं युव्यथ्यं स्वधा ।

इसी तरह मातामह आदिको अन्न दे तथा मोटक, तिल, जल लेकर निम्नर्लिखत वात्म्य बोलकर मातामह आदिके भोजनपानके पास तिलादि छोड़ दे

ॐ अद्य अमुकगोत्राः असम्पातामहत्रमातामहवृद्धप्रमातामहाः अमुकामुकशर्माणः (वर्माणः/गुप्ताः) सपत्नीकाः इदमत्रं सोपस्कर युष्मभ्य स्वधा । कर्मको पूर्णताके लिये प्रार्थना

इसके बाद हाथ जोड़कर कर्मकी पूर्णताके लिये प्रार्थना करे—

#### अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद् भवेत्। अच्छिद्रमस्तु तस्तर्वं पित्रादीनां प्रसादतः॥ मन्त्र-पाठ

इसके बाद गायत्री मन्त्र और 'ॐ प्रथु बाता॰' (पृ॰ १६०) मन्त्रका पाठ करे। यथाशक्ति पुरुषसूक्तका भी पाठ करे 'ॐ उदीरतामवर॰' (यजु॰ १९।४९) इत्याँद मन्त्रोंका भी पाठ करे।

#### दक्षिणाका संकल्प

हाथमें दक्षिणा लेकर निम्नलिखित संकल्प पढ़े ---

ॐ अद्य अमुकगोत्राणाम्, अस्मत्यितृषितामहप्रपितामहानाम्, अमुकामुक शर्मणां (वर्मणां/गुप्तानां) सपत्नीकानां तथा अमुकामुकगोत्राणाम्, अस्मन्यातामहप्रमातामहवूद्धप्रमातामहानाम्, अमुकामुकशर्मणां सपत्नीकानां असुकद्रादित्यस्वरूपणां कृतैतित्रित्यश्राद्धप्रनिष्ठार्थीमद्ममुकदैवतं दक्षिणाद्रव्यम् अमुकगोत्राय अमुकशर्मणे ब्राह्मणाय दातुमहमृत्सुने।

इस प्रकार संकल्प पढ़कर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे । दक्षिणामें फल- मूल भी दिया जा सकता है ।

#### प्रार्थना

हाथ जोड़कर भगवान्को प्रार्थनापूर्वक निम्न मन्त्रसे प्रणाम करे — प्रमादात्कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यन् । स्मरणादेव तद् विष्णोः सम्पूर्णं स्मादिति श्रुतिः ॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयक्रक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ॥ भगवान्को अर्पण

श्राद्धका अत्र ब्राह्मणको दे या जलमें डाल दे। इसके बाद हाथ जाड़कर इस श्राद्ध कर्मको आगेका वाक्य प्रकृकर भगवानुको अर्पण कर दे

अनेन कृतेन नित्यश्राद्धकर्मणा भगवान् गदाधरः प्रीयतां न मम, ॐ तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु ।

विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः ।

---×---

### वार्षिक तिथिपर श्राद्धके निमित्त ब्राह्मण-भोजनका संकल्प

पिता, पितामह, प्रिप्तामह आदिकी वार्षिक तिथिपर समयाभाव अथवा किसी कारणवश वार्षिक एकोदिष्ट श्रान्द्र न हो सके तो पूर्वाभिमुख होकर निम्नलिखित संकल्प करे—

ॐ अद्य विक्रमसंवत्सरे (अमुक) संख्यके (अमुक) मासे (अमुक) पक्षे (अमुक) तिथौ (अमुक) वासरे (अमुक) गोत्रस्य अस्मित्पतुः (अमुक) सांकल्पिकश्राद्धं तथा बलिवैश्वदेवाख्यं पञ्चबलिकर्म च करिथे।

(बिलिवेडवदेव पृ॰-सं॰ १५० तथा पञ्चबिल पृ॰-सं॰ १५३ के अनुसार करे) तत्परचात् दक्षिणाभिमुख हो अपसव्य होकर मोटक-तिल-जल लेकर निम्नित्यित्त संकल्य करे—

ॐ अद्य (अमुक) गोत्राय पित्रे (अमुक) शर्मणे (वर्मणे/ गुप्ताय) सांकल्पिकश्राद्धे इदमन्नं परिविष्टं परिवेष्यमाणं ब्राह्मणभोजन-तृप्तिपर्यन्तं सोपस्करं ते स्वधा। सच्य तथा पूर्वाभिमुख होकर आशीर्वादके लिये निम्नलिखित प्रार्थना करे—

ॐ गोत्रं नो वर्धतां दातारो नोऽभिवर्धन्ताम्। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद् बहुदेयं च नोऽस्तु। अन्नं च नो बहु भवेदितिर्थीरच लभेमहि। याचिनारश्च नः मन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः सत्या आशिषः सन्तु॥ फिर दक्षिणाका संकल्प इस प्रकार करे—

कृतैतच्छाद्धप्रतिष्ठार्थं दक्षिणाद्रव्यं यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सृजे । तदनन्तर निम्न प्रार्थना करे—

> अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्भवेत्। तत्सर्वमिक्छिद्रमस्तु पित्रादीनां प्रसादतः॥ प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्। स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

१ 'पितुः' की जगह दादाको 'पितामहस्य' तथा परदादाको 'प्रणितामहस्य' कहे ।

## भोजनादि शयनान्तविधि

भोजन-विधि—भोजनालयमें प्रवेश करनेके पहले हाथ पाँव धोकर दाँतोंको रगड़कर साफ कर ले। फिर कुल्ले कर 'ॐ भूभुंबः स्वः' इस मन्त्रसे दो बार आचमन करे। फिर विहित पीढ़ेपर पूरब या उत्तरकी ओर मुँह कर बैठ जाय। धाल रखनेकी जगहपर थालके बराबर, जलसे दाहिनी ओरसे प्रारम्भ कर चौकोर घेरा बनाये। भगवान्के मोग लगाये अन्तको पात्रमें परीसवाकर (यदि भोग न लगा हो तो भगवान्को निवेदन कर) हाथ जोड़कर प्रणाम करे और 'ॐ अस्माकं नित्यमस्त्वेतत्' कहकर प्रार्थना करे। फिर हाथमें जल लेकर (दिनमें) 'सत्यं त्वर्तेन त्वा परिषिद्धामि' और (रातमें) 'ऋतं त्वा सत्येन परिषिद्धामि' कहकर प्रोक्षण करे।

अब पात्रसे दस या पाँच अंगुल हटकर दाहिनी ओर पृथ्वीपर जलका आसन देकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर तीन ग्रास निकाले -

१ ॐ भूपतये स्वाहा । २-ॐ भुवनपतये स्वाहा । ३ ॐ भूतानां पतये स्वाहा । है, जिससे सबकी तृति स्वतः हो जाती है ।

पञ्च प्राणाहुति—इसके बाद दाहिने हाथमें किंचित् जल लेकर 'ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा' इस मन्त्रसे आचमन करें (अर्थात् भोजनसे पूर्व अमृतरूपी जलका आसन पदान करें)। आवाज न हो । इसके बाद मौन होकर बरक बराबर पाँच श्रासद्वारा निम्नलिखित मात्रोंसे प्राणाहितयाँ दे।

१ ॐ प्राणाय स्वाहा ।

२-ॐ अपानाय खाहा ।

३-ॐ व्यानाय खाहा ।

४-ॐ उदानाय स्वाहा ।

५-३ॐ समानाय खाहा ।

फिर हाथ धोकर प्रसाद पाये। भगवान्से उपभुक्त होनेके कारण इसके आखादनके समय अवश्य उनका प्रेम स्मरण होता रहेगा।

जिनके पिता या ज्येष्ठ भाई जीवित हों, उन्हें प्राणाहुतितक ही मौन रखना चाहिये। बचे हुए बेरके बराबर अन्नको दाहिने हाथमें रखकर थोड़ा जल भी रख ले। इसे निम्मलिखित मन्त्र पढ़कर बलिस्थानकी ओर रख दे—

> अस्मत्कुले मृता ये च पितृलोकविवर्जिताः। भुञ्जन्तु मम चोच्छिष्टं.....पात्राच्चैव बहिः क्षिपेत् ॥

इसके बाद दाहिने हाथमें जल लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुए—'ॐ अमृतापिधानमसि खाहा।' आधा जल पी ले और बचे हुए आधे जलको निम्न मन्त्र पढ़ते हुए उच्छिष्ट अन्नपर छोड़ दे—

अर्थिनामुद्रक

रौरवेऽपुण्यनिलये पद्मार्बुदनिवासिनाम्। दत्तमक्षय्यमुपतिष्ठतु ॥

(दे॰ भा॰ ११।२३।३)

अब सब बलि-अन्न लेकर ऑगनमें आ जाय और उसे कौओंको दे दे। हाथ और मुँह घोकर बार्यी ओर सोलह कुल्ले करे। थोड़ा जल लेकर हथेलीपर रखे और इसे दोनों हथेलियोंसे खूब घिसकर दोनों आँखोंमें अँगृठेकी सहायतासे डाल दे। उस समय निम्नलिखित मन्त्र पढ़ता रहे—

> शर्याति च सुकन्यां च च्यवनं शक्रमश्विनौ । भोजनान्ते स्मरन्नक्ष्णोरङ्गुलाश्राम्बु निक्षिपेत्॥

उचित परिपाकके लिये निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुए उदरपर तीन बार हाथ फेरे---

> अगस्यं वैनतेयं च शनि च वडवानलम्। अनस्य परिणामार्थं स्मरेद् भीमं च पञ्चमम् ॥

घोजनके बाद भगवान्पर चढ़ी तुलसी, लौंग, इलायची आदि खाये<sup>र</sup>।

### भोजनके बादके कृत्य

हलका विश्राम — भोजनके बाद हलका विश्राम अपेक्षित है। किंतु दिनमें सोना मना हैं। भोजनके बाद लगभग सौ कदम चलकर आठ साँसतक चित्त, सोलह साँसतक दायीं करवट और बत्तीस साँसतक बायीं करवट लेट जाना चाहिये। इससे पाचनमें सुविधा होती है और आलस्य भी दूर हो जाता है।

पुराण आदिका अनुशीलन—विश्रामके बाद अपने कर्तव्य-कार्योमें संलग्न हो जाना चाहिये 'शास्त्रने कहा है कि भोजनके बाद इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र आदिके अनुशीलनमें तथा अपने जीविकोपार्जनमें समयका सदुपयोग करना चाहिये। व्यर्थ समय न खोये<sup>3</sup>।

लोकयात्रा अरेर संध्योपासन—सूर्यके अस्त होनेसे सन्ना घंटा पहले मन्दिरोंमे दर्शनके लिये निकले। तेजीसे चले तािक भ्रमणका कार्य भी हो जाय। वैसे प्रातःभ्रमणका अत्यधिक महत्त्व है। सूर्यास्तसे २४ मिनट पहले संध्योपासनके लिये बैठ जाना चाहिये। इसके पहले पैर, हाथ, मुख धोकर धोती बदलकर आचमन कर लेना चाहिये। सायंकाल भी स्नान कर

(জনি)

१-शास्त्रानुसार भोजन करनेकी पूर्ण विधि यहाँ लिखी गयी है पर यदि मन्त्र स्मरण न हो तो भावानुसार केवल क्रियाद्वारा भी विधि पूरी की जा सकती है।

२-दिवास्वापं न कुर्वीत ..... । (दक्ष)

३ इतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि जाभ्यसेत्। नृथाविनोदनाक्यानि परिजादांश्च वर्जधेन्॥

र आमे यान्यागाराणि देवतानां तदीक्षणात्। लोकवात्रीतं कथिता तां कुर्वन् पुण्यभाग्भवेत्॥

सकते हैं, पर आवश्यक नहीं है। संध्योपासनके बाद नित्य एकायतासे भगवत्समरण करे तथा अपने इष्टदेवका जप करे। कपड़ा धोकर भगवान्पर चढ़े चन्दन आदिको पोंछ देना चाहिये, भोग लगाकर आरती उतारनी चाहिये। शयन कराना चाहिये।

सांध्यदीय — सूर्यास्तके समय दीपक जला देना चाहिये। इससे लक्ष्मीकी प्राण्ति होती है। जलानेके बाद निम्नलिखित मन्त्रोंसे दीपकको प्रकाशरूप ब्रह्म समझकर प्रणाम करे —

> दीपो ज्योतिः परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः । दीपो हरतु मे पापं सांध्यदीप ! नमोऽस्तु ते ॥ शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं सुखसम्पदम् । शत्रुबुद्धिविनाशं च दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते ॥

दीपकको दीवट या अक्षत आदिपर रखना चाहिये। सीधे जमीनपर रखना मना है। सायंकालिक भोजन कर दिनभरके अपने कृत्योंका सिंहावलोकन करना चाहिये।

आत्मनिरीक्षण एवं प्रभुस्मरण—गत्रिमें सोनेक पूर्व प्रत्येक व्यक्तिको कुछ समयके लिये आत्मनिरीक्षण करना चाहिये कि मेरे शरीर, वचन और मनसे शास्त्रके विपरीत कोई क्रिया तो नहीं हो गयी और यदि हो गयी हो तो उसके लिये भगवन्नामका जप और आगे न हो, इसके लिये मनमें संकल्प करे। दिनभर प्रत्येक कर्ममें भगवान्का स्मरण होता रहा है या नहीं ? यदि नहीं तो कातरभावसे भगवान्से प्रार्थना करनी चाहिये कि उनका निरन्तर स्मरण बना रहे। सोनेसे पूर्व गुरुजनोंको सेवा करनी चाहिये। तदनन्तर भगवान्की मानसिक सेवा करते हुए उन्हींके चरणोमें सो जाय।

<del>--</del>\*--

१ प्रत्यहं प्रयविक्षेत वरश्चरितमात्मनः ।

# विशिष्ट पूजा-प्रकरण

[किसी भी यज्ञादि महोत्सवों पूजा अनुष्ठानों अथवा नवरात्र-पूजन, शिवरात्रिमें शिव पूजन, पार्थिव पूजन, ब्रह्मीभिषेक, सत्यनारायण पूजन, दीपावली पूजन आदि कमीमें प्रारम्भमें स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, गणेश-कलश नंवश्रह तथा रक्षा विधान आदि कर्म सम्पन्न किये जाते हैं, इसके अनन्तर प्रधान-पूजा की जाती है अक्त यहाँ भी वह पूजा विधान दिया गया है। नान्दीमृख श्राद्ध तथा विशेष अनुष्ठानोंके प्रधान देवताका पूजन विधान यहाँ नहीं दिया गया है, अन्य पद्धतियोंको देखकर करना चाहिये।]

देवपूजनमें तेंद्र मन्त्र, फिर आगम मन्त्र और बादमें नाम-मन्त्रका उच्चारण किया जाता है। यहाँ इसी क्रमका आधार लिया गया है। जिन्हें वेद मन्त्र न आता हो, उन्हें आगम मन्त्रोंका प्रयोग करना चाहिये और तो इनका भी शुद्ध उच्चारण न कर सकें, उनको नाम मन्त्रोंसे पूजन करना चाहिये।

पूजासे पहले पात्रोको क्रमसे यशास्थान (पृ॰ ११५) रखकर पूर्व दिशाकी और मुख करके आसनपर बैठकर तीन बार आचमन करना चाहिये—

ॐ केशवाय नमः । ॐ नारायणाय नमः । ॐ माधवाय नमः ।

आन्वमनके पश्चात् दाहिने हाथके अँगूठेके मृलभागसे 'ॐ हभीकेशाय नमः, ॐ गोविन्दाय नमः' कहकर ओठोंको पांछकर हाथ धो लेना चाहिसे। तत्पश्चात् निम्नलिखित मन्त्रसे पवित्री धारण करें —

'पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसन्न उत्युनाम्यक्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिष्मिभः। तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्।'

पवित्री धारण करनेके पश्चांत् प्राणायाम (पृ॰ ५६ ५९) करे

इसके बाद बायें हाथमें जल लेकर दाहिने हाथसे अपने ऊपर और पूजा-सामग्रीपर छिड़कना चाहिये—

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ।। ॐपुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐपुण्डरीकाक्षः पुनातु । तदनन्तर पात्रमें अष्टदल-कमल बनाकर यदि गणेश-अम्बिकाकी पूर्ति न हो तो सुपारीमें मौली लपेटकर अक्षतपर स्थापित कर देनेके बाद हाथमें अक्षत और पृष्प लेकर स्वस्थयन पढ़ना चाहिये ।

#### स्वस्त्ययन

ॐ आ नो भद्रा. क्रतवो यन्तु विश्वतोऽद्ब्धासो अपरीतास उद्भिदः । देवा नो यथा सदमिद् वृधे असन्नप्रायुवी रक्षितारो दिवे दिवे ॥ देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवाना ँ रातिरभि नो निवर्तताम् । देवाना ँ सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥ तान्पूर्वया निविदा हुमहे वयं भगं मित्रमदिति दक्षमस्त्रिधम् । अर्थमणं वरुण<sup>®</sup> सोममञ्चिना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥ तन्नो वातो मयोभू वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौ: । तद् प्रावाण: सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्या युवम् ।। तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हृमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद् वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विद्थेषु जग्मयः । अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विञ्वे नो देवा अवसागमन्तिह ॥ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा ् सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्।

पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो पथ्या रीरिषतायुर्गन्तोः ॥ अदितिद्यौं-रिदितिरन्तरिक्षमिदितिर्माता स पिता स पुत्रः । विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमिदितिर्जनित्वम् ॥ (शु॰ य॰ २५।१४२३) द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष<sup>\*</sup>्शान्तिः पृथिवो शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्व्रह्म शान्तिः सर्व<sup>\*</sup>्शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ (शु॰ य॰ ३६।१७) यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ सुशान्तिर्भवतु ॥ (शु॰ य॰ ३६ २२)

श्रीमन्पहागणाधिपतये नमः । लक्ष्मीनारायणाश्यां नमः । उमान्महेश्वराश्यां नमः । वाणीहिरण्यगर्भाष्यां नमः । श्रचीपुरन्दराश्यां नमः । मातृपितृचरणकमलेश्यो नमः । इष्टदेवताश्यो नमः । कुलदेवताश्यो नमः । वास्तुदेवताश्यो नमः । स्थानदेवताश्यो नमः । सर्वेश्यो नमः । सर्वेश्यो नमः । सर्वेश्यो नमः । सर्वेश्यो नमः । ॐ सिद्धि वुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ।

सुमुखश्चैकदन्तश्च किपलों गजकर्णकः ।
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ।
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादिष ॥
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ।
सङ्ग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥
शुक्लाम्बरधरं देवं शश्चिवणं चतुर्भुजम् ।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥
अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पृजितो यः सुरासुरैः ।
सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपत्तये नमः ॥
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये ! शिवे ! सर्वार्थसाधिके ।
शरण्ये त्रम्बके ! गीरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्। येषां हदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः॥ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव । विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्परामि ॥ लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थौ धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भृतिर्ध्वा नीतिर्मतिर्मम ॥ अनन्याश्चित्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥ स्पतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते। पुरुषं तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिम्॥ सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः । देवा दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशानजनार्दनाः॥ विश्वेशं माधवं दुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवम्। वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्॥ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ॥

हाथमें लिये अक्षत-पुष्पको गणेशाम्बिकापर चढ़ा दे। इसके बाद दाहिने हाथमें जल, अक्षत और द्रव्य लेकर संकल्प करे।

# (क) निष्काम संकल्प

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीधे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशे....नगरे/ग्रामे/क्षेत्रे (अविमुक्तवाराणसी-क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते)..... वैक्रमाब्दे....संवत्सरे....मासे....शुक्ल/कृष्णपक्षे.... तिथौ... वासरे....प्रातः/सायंकाले...गोत्रः...शर्मा/ वर्मां/गुप्तः अहं ममोपात्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं...देवस्य पूजनं करिष्ये। (ख) सकाम संकल्प

यदि सकाम पूजा करनी हो तो कामना विशेषका नाम लेना चाहिये या निम्नलिखित संकल्प करना चाहिये—

......अहं श्रुतिस्पृतिपुराणोक्तफलप्राप्यर्थं मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्यायुरारोग्यैश्वयोभिवृद्ध्यर्थमाधिभौतिकाधि-दैविकाध्यात्मिकत्रिविधतापशमनार्थं धर्मार्थकाममोक्षफलप्राप्यर्थं नित्यकल्याणलाभाग्र भगवत्त्रीत्यर्थं ...देवस्य पूजनं करिष्ये ।

#### न्यास

संकल्पके पश्चात् न्यास करे<sup>१</sup>। मन्त्र बोलते हुए दाहिने हाथसे कोष्डमें निर्दिष्ट अङ्गोका स्पर्श करे।

### अङ्गन्यास

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमि सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठदृशाङ्गुलम् ॥(बायाँ हाय) पुरुष एवेद सर्वं यद्भृतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येशानो यद्भ्नेनातिरोहति ॥(बाह्मा हाथ) एतावानस्य पहिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥(बायाँकै)

१-**यथा देवे तथा देहे -यासं कुर्याद् विधानतः ।** (जुहत्याराशस्सृति ४ 1 १७५) । २ खुहत्याराशरस्मृतिकं अथ्याय ४ में वह विधान श्लोक १२४ से १२८ तक हैं ।

<sup>(</sup>मूजन कै।दिमें अङ्गन्यास, करन्यास आदि करनेका विशेष फल है, करना चाहिये। वयोंकि न्याससे प्रमुख्यमें देवत्वका आधान होता है।

त्रिपाद्रध्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः। ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ (वाहिना पैर) ततो विराडजायत विराजो अधि पुरुष:। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्धिमध्यो पुरः ॥(बामजानु) तस्माद्यज्ञात्सर्वहतः सम्भृतं पृषदाज्यम् । पश्चिस्ताँश्चके वायव्यानारण्या ग्राम्याञ्च ये ॥ (दक्षिण जान) तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज़िरे। छन्दा 🤏 सि जज़िरे तस्माद्यजुस्तस्माद्जायत ॥ (चाम कटिभाग) तस्मादश्वा अजायन्त ये के घोभयादतः। गावो ह जिज़रे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥(र्दाक्षणकांटणण) तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयञ्च ये।।(नाध) यत्पुरुषं व्यद्धुः कतिधा व्यकल्पयन्। मुखं किमस्यासीत् किं बाह् किमूरू पादा उच्चेते ॥(इदय) ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाह् राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्ग्या ँ शृद्धो अजायत ॥(वामबाह्) चन्द्रमा मनसो जातञ्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ (दक्षिण बाहु) नाभ्या आसीदन्तरिक्ष<sup>ँ</sup> शीष्णों द्यौः समवर्तत । पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन् ॥(कण्ठ) यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः॥(मुख) सप्तास्यासन् परिथयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुप्॥(आँख) यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ (पूर्घ)

#### पञ्चाङ्गन्यास

अद्ध्यः सम्भृतः पृथिव्यै रसाच्य विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे ।
तस्य त्वच्या विद्धद्रूपमेति तन्मत्यंस्य देवत्वमाजानमग्रे ॥(हृदय)
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥(हित)
प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते ।
तस्य योनि परि षश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥(शिखा)
यो देवेण्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । (कवशय हुम् रोजीक्योपूर्वो यो देवेण्या जातो नमो रुखाय ब्राह्मये ॥का स्पर्शकरे)
रुखं ब्राह्म जनयन्तो देवा अस्त तद्भुवन् ।
यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन् वशे ॥(अस्त्रय प्रद्भावां क्राये

#### करन्यास

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाह् राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद्दैश्यः पद्भ्या 🕻 श्रृद्धो अजायत ॥अङ्गुन्ठाभ्यां नमः । (दोनें अगूत्रेंक सर्श को) मनसो जातज्वक्षोः सूर्यो चन्द्रमा अजायत । श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादिनरजायत ॥ तर्जनीभ्यां नमः । (दोनों तर्जनियोंका ") नाभ्यां आसीदन्तरिक्ष"् शीर्ष्णों द्यौ: समवर्तत । पद्र्थां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन् ॥ पथ्यपाभ्यां नमः ।(दोनों मध्यमाओंका,, ) यत्युरुषेण हिंदिभा देवा यज्ञमतन्वत् । वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इथ्मः शरद्धविः ॥ अनामिकाभ्यां नमः । (दोने अर्गामकाक्षोका ) सप्तास्यासन् परिषयक्षिः सप्त समिध: कृताः । देवा यद्यर्तं तन्वाना अन्नध्नन् पुरुषं पशुम् ॥ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । (दोनों कनिष्ठकार्योका,,) यज्ञेन यज्ञभयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ करतलकरषृष्ठाभ्यां नपः । (दोनों करतल और करपृष्ठोंक) स्पर्श करें)

# गणपति और गौरीकी पूजा

(पूजामें जो बस्तु विद्यमान न हो उसके लिये 'मनसा परिकल्प्य समर्पयामि' कहे। जैसे, आभूषणके लिये 'आभूषणं मनसा परिकल्प्य समर्पयामि'।)

हाथमें अक्षत लेकर ध्यान करे—

भगवान् गणेशका ध्यान-

गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् । उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॥ भगवती गौरीका ध्यान—

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम् ॥ श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ध्यानं समर्पयामि ।

भगवान् गणेशका आवाहन—

ॐ गणानां त्वा गणपति ँहवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ँ हवामहे निधीनां त्वा निधिपति ँ हवामहे वसो मम । आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् ॥ (यजुर्वेद २३ । १९)

एह्येहि हेरम्ब महेशपुत्र समस्तविघ्नौद्यविनाशदक्ष ।
माङ्गल्यपूजाप्रथमप्रधान गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते ॥
ॐ भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः,
गणपतिमावाह्यामि, स्थापयामि, पूजवामि च ।

हाथके अक्षत गणेशजीपर चढ़ा दे। फिर अक्षत लेकर गणेशजीकी दाहिनी ओर गौरीजीका आवाहन करे।

भगवती गौरीका आवाहन— ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन । ससस्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् ॥ हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियाम्। लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गौर्ये नमः, गौरीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजवामि च । प्रतिष्ठा—ॐ मनो जूतिर्जुपतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ ँसमिमं दधातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामो३ म्प्रतिष्ठ ॥

(सज्वंद २।१३)

अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । अस्यै दैवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन ॥ गणेशाम्बिके ! सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम् ।

प्रतिष्ठापूर्वकम् आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। (आसनके लिये अक्षत समर्पित करे)।

पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुश्यां स्नानीय, पुनराचमनीय पूष्णो हस्ताश्याम् ॥ (यज् १ १०)

एतानि पाद्यार्घ्याचमनीयस्नानीयपुनराचमनीयानि समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । (इतना कहकर जल चढ़ा दे) । दुम्धस्नान—ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीवु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः ।

पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्मम्।।

(सज्बंद १८ | ३६)

कामधेनुसमुद्धृतं सर्वेषां जीवनं परम्। प्रावनं यज्ञहेतुङ्च पयः स्नानार्थमर्पितम्॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशास्त्रिकाश्यो नमः, पदःस्नानं समर्पयामि॥

(दूधसे स्नान कराये) ।

दिधस्नान—ॐ दिधकाव्यो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। सुरिभ नो मुखा करत्त्रण आयूँ- वि तारिषत्॥

(यजु॰ २३ ३२)

पयसस्तु समुद्धृतं मधुराम्तं शशिप्रथम्। दध्यानीतं पया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दिधस्नानं समर्पयामि । (दिधिसे स्नान कराये) ।

घृतस्नान—ॐ घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम । अनुष्वधमा वह मादयस्य स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम् ॥

(यजु॰ १७ (८८)

नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकम् । घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, घृतस्नानं समर्पयामि ।

(घृतसे स्नान कराये)।

मधुस्नान—ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवँ रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥

(यकु॰ १३ । २७-२८)

पुष्परेणुसमुद्धृतं सुखादु मधुरं मधु। तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाष्ट्रिकाभ्यां नमः, मधुस्नानं समर्पयामि। (मधुसे स्नान कराये।)

शर्करास्नान—ॐ अपा ँरसमुद्धयस ँ सूर्थे सन्त ँ समाहितम् । अपा ँ रसस्य यो रसस्तं वो गृह्णप्युत्तममुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम् ॥ (यक् ९ । ३)

इक्षुरससमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभाम् । मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शर्करास्नानं समर्पयामि। (शर्करासे स्नान कराये) ।

पञ्चामृतस्नान—ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्त्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्॥

(यजु॰ ३४। ११)

पञ्चामृतं मयानीतं पयो दिध धृतं मधु। शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि । (पञ्चामृतसे स्नान कराये ।)

गन्धोदकस्नान—ॐ अँ शुना ते अँ शुः पृच्यतां परुषा परुः । गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥

(यजु॰ २०। २७)

मलयाचलसम्भूतचन्दनेन विनिःसृतम्। इदं गन्धोदकस्नानं कुङ्कुमाक्तं च गृह्यताम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, गन्धोदकस्नानं समर्पधामि । (गन्धोदकसे स्नान कराये ।)

शुद्धोदकस्नान---ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः

श्वेतः श्येताक्षोऽकणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णा यामा अवल्पिता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः॥ (यज् २४ (३)

गङ्गा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती। नर्मदा सिन्धुकावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयाम् । (शुद्ध जलसे स्नान कराये।)

आचमन—शुद्धोदकस्मानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जलं दे ।)

वस्त्र — ॐ युवा सुत्रासाः परिवीत आगात् स उ श्रेयान् भवति जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो३ मनसा देवयन्तः ॥ (ऋगं ३ । ८ । ४)

शीतवातोष्णसंत्राणं लज्जाया रक्षणं परम्। देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ [ 592 ] नि० कर्म० प० प्र० ७ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाश्यां नमः, वस्त्रं समर्पयामि । (वस्त्र समर्पित करे ।)

आचपन—वस्नान्ते आचपनीयं जलं समर्पयापि । (आचपनके लिये जल दे ।)

उपवस्त्र — ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमाऽसदत्स्वः । वासो अग्ने विश्वरूप ँ सं व्ययस्य विभावसो ॥

(यज् ११ १४०)

यस्याभावेन शास्त्रोक्तं कर्म किञ्चिन्न सिध्यति । उपवस्त्रं प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारकम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, उपवस्त्रं (उपवस्त्राभावे रक्तसूत्रम् समर्पयामि) । (उपवस्त्र समर्पित करे ।)

आचमन—उपवस्तान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जल दे ।)

यज्ञोपवीत — ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् ।

आयुष्यमद्यं प्रतिमुद्ध शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलपस्तु तेजः ॥

यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ।

नवभिस्तन्तुभिर्युवतं त्रिगुणं देवतामयम् ।

उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि । (यज्ञोपवीत समर्पित करे।)

आचमन <u>यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ।</u> (आचमनके लिये जल दे 1)

चन्दनः—ॐ त्वां गन्धर्वा अखनँस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः । त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत ॥

(यज् १२ । ९५)

श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्। विलेपनं सुरश्रेष्ठ! चन्दनं प्रतिगृह्यताम्॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशास्त्रिकाभ्यां नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि । (चन्दन अर्थित करे ।)

अक्षत—ॐ अक्षन्नमीमदत्त ह्यव प्रिया अधूषन ।

अस्तोषत खभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥

(यजु॰३।५१)

अक्षताञ्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोधिताः। मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, अक्षतान् समर्पयामि। (अक्षतं चढाये।)

पुष्पमाला—ॐ ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । अश्वा इव सजित्वरीवीरुधः पारयिष्णवः ॥

(यजु॰ १५ । ७७)

माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । मयाहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पमालां समर्पयामि । (पुष्पमाला समर्पित करे ।)

दूर्वी—ॐ काण्डास्काण्डात्प्ररोहत्ती परुषः परुषस्परि । एवा नो दूर्वे प्र तनु सहस्रोण शतेन च॥

(यजु॰ १३।२७)

दूर्वाङ्कुसन् सुहरितानमृतान् मङ्गलप्रदान्। आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण गणनायकः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि । (दूर्वाङ्कर चढ़ाये ।)

सिन्दूर — ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह्याः । धृतस्य धारा अरुपो न वाजी काष्ठा भिन्दन्तूर्मिभः पिन्वमानः ॥ (यनः १७०९५)

सिन्दुरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम्। शुभदं कामदं चैव सिन्दुरं प्रतिगृह्यताम्॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सिन्दूरं समर्पयामि । (सिन्दूर अर्पित करे ।)

अबीर-गुलाल | ॐ अहिरिव भोगै: पर्येति बाहुं ज्याया हेति परिवाधमानः । आदि नाना हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् परिमल द्रव्य पुमा "सं परि पातु विश्वतः ॥

(यजु॰ २९ । ५१)

अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसपन्वितम्। नाना परिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि । (अबीर आदि चढ़ाये ।)

सुगन्धिद्रव्य—ॐ अहिरिव ..... विश्वतः॥

दिव्यगन्धसमायुक्तं महापरिमलाद्भुतम् । गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वै परिगृह्यताम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सुगन्धिद्रव्यं

समर्पयामि । (सुगन्धित द्रव्य अर्पण करे ।)

धूप—ॐ धूरिस धूर्वं धूर्वन्तं धूर्वं तं योऽस्मान् धूर्वेति तं धूर्वं यं वयं धूर्वामः । देवानामसि वह्नितम<sup>®</sup>्सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम् ॥ (यन् १।८)

> वनस्पतिरसोद्धतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । आध्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥

ॐ भूर्भुव: खः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, धूपमाघापयामि । (धूप दिखाये ।)

दीप—ॐ अग्निज्योंतिज्योंतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योंतिः सूर्यः स्वाहा । अग्निर्वचों ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॥ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥(यजुः ३।९) साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वहिना योजितं मया। दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्।। भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। त्राहि मां निरयाद् घोराद् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दीपं दर्शयामि । (दीप दिखाये ।)

हस्तप्रक्षालन — 'ॐ हृषीकेशाय नमः' कहकर हाथ घो ले। नैवेद्य — नैवेद्यको प्रोक्षित कर गन्ध पुष्पसे आच्छादित करे। तदनत्तर जलसे चनुष्कोण घेरा लगाकर भगवान्के आगे रखे।

ॐ नाभ्या आसीदत्तरिक्ष<sup>®</sup>्शीच्यों द्यौः समवर्तत । पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन्॥

(বাজ্ ३१।१३)

ॐ अमृतोपस्तरणमिस स्वाहा । ॐ प्राणाय स्वाहा । ॐ अपानाय स्वाहा । ॐ समानाय स्वाहा । ॐ उदानाय स्वाहा । ॐ व्यानाय स्वाहा । ॐ अमृतापिधानमिस स्वाहा ।

शर्कराखण्डखाद्यानि दिधक्षीरघृतानि च। आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्।। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नैवेद्यं निवेदयामि। (नैवेद्यं निवेदित करे।)

नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (जल समर्पित करे ।) ऋतुफल — ॐ याः फलिनीर्या अफला अपृथ्या याश्च पृष्यिणीः । बृहस्पतिप्रस्तास्ता नो मुश्चन्त्व ँ हसः ॥

(यजु॰ १२ , ८९)

इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। तेन मे सफलावाप्तिभीवैजन्मनि जन्मनि॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, त्रश्तुफलानि समर्पवामि । (त्रश्तुफल अर्पित करे ।)

फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पद्यामि । (आचमनीय जल अर्पित करे ।) उत्तरायोऽशन — उत्तरायोऽशनार्थे जलं समर्पद्यामि । गणेशाम्बिकाश्यां नमः । (जल दे ।)

प्रकरोद्धर्तन—ॐ अँ शुना ते अँ शुः पृच्यतां परुषा परुः । गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥

(यजु॰ २०। २७)

चन्दनं मलयोद्भृतं कस्तूर्यादिसमन्वितम्। करोद्धर्तनकं देव गृहाण परमेश्वरः॥

ॐ भूर्भुवः खः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, करोद्वर्तनकं चन्दनं समर्पयामि । (मलयचन्दन समर्पित करे ।)

ताम्बूल—ॐ यत्पुरुषेण हविद्या देवा यज्ञभतन्वत । वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इथ्मः शरद्भविः ॥

(यजु॰ ३१।१४)

पूर्गीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् । एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाश्यां नमः, मुखवासार्थम् एलालवंग-पूर्गोफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि । (इलायची, लौग-सुपारीके साथ ताम्बूल अर्पित करे।)

दक्षिणा—ॐ हिरण्यगर्भः समवर्ततात्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

(যজু৽ १३ (४)

हिरण्यगर्भगर्भश्थं हेमब्बीजं विभावसोः । अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयन्छ मे ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाव्यिकाभ्यां नमः, कृतायाः पूजायाः

सा बुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि । (द्रव्य दक्षिणा समर्पित करे ।)
आस्ती—ॐ इद<sup>\*</sup>्हिवः प्रजननं मे अस्तु दशवीर <sup>\*</sup>सर्वगण <sup>\*</sup>स्वस्तये ।

अत्यसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि ।
अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वनं पयो रेतो अस्पासु धत्त ॥

(यजुः १९ १४८)

ॐ आ रात्रि पार्थिव ँ रजः पितुरप्राचि धार्माभः। दिवः सदा ँ सि बृहती वि तिष्ठस आ त्वेषं वर्तते तमः॥

(母歌 級 | 多く)

कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम्। आरार्तिकपहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आरार्तिकं समर्पयामि । (कर्पूरकी आरती करे, आरतीके बाद जल गिरा दे।)

पुष्पाञ्जलि — ॐ यज्ञैन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥

(यजु॰ ३१ । १६)

ॐ गणानां त्या ...... ॥ (पृ॰ १७४) ॐ अम्बे अम्बिके ..... ॥ (पृ॰ १७४) नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्धवानि च । पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ॥

ॐ भूर्युवः स्व. गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पाञ्चलिं समर्पवामि । (पुष्पाञ्चलि अर्पित करे ।)

प्रदक्षिणा--- ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुकाहस्ता निषङ्गिणः । तेषा ँ सहस्रयोजनेऽत्व धन्वानि तन्मसि ।

(सञ्॰ १६।६१)

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि॥ (प्रदक्षिणा करे॥)

विशेषार्घ्य — ताम्रपात्रमे जल, चन्दन, अक्षत, फल, फूल, दूर्वा और दक्षिणा रखकर अर्घ्यपात्रको हाथमे लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढे—

> रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यरक्षक । भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् ॥ द्वैमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुरात्रज प्रभो । वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद् ॥ अनेन सफलार्ध्येण वरदोऽस्तु सदा मम ।

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, विशेषार्घ्यं समर्पवामि । (विशेषार्घ्यं दे ।)

प्रार्थना—विध्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय। नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥ भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय। विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते॥ नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः

> नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः । विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ॥

त्वां विध्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति
भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति।
विद्याप्रदेत्यधहरेति च ये स्तुवन्ति
तेश्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव।।
त्वं वैष्णावी शक्तिरनन्तवीर्या
विश्वस्य बीजं परमासि माया।
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्
त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि । (साध्याङ्ग नमस्कार करे ।)

> गणेशपूजने कर्म यञ्चनमधिकं कृतम्। तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा सम ॥ अनया पूजया गणेशाम्बिकं प्रीयेताम्, न मम ।

(ऐसा कहकर समस्त पूजनकर्म भगवान्को समर्पित कर दे) \* तथा पुनः नमस्कार करे

<sup>/ ---</sup>

<sup>\*</sup> अञ्चल प्रतिमाका विसर्जन नहीं किया जाता, किंतु आवाहित एवं प्रतिस्ठित देव प्रतिमाओंका विसर्जन करना चाहिये।

# कलश-स्थापन

कलशमें रोलीसे स्वस्तिकका चिह्नं बनाकर गलेमें तीन धागावाली मौली लपेटे और कलशको एक ओर रख लें। कलश स्थापित किये जानेवाली भूमि अथवा पाटेपर कुङ्कुम या रोलीसे अष्टदलकमल बनाकर निम्न मन्त्रसे भूमिका स्पर्श करे— भूमिका स्पर्श—ॐ भरिस भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य

भूमिका स्पर्श — ॐ भूरिस भूमिरस्यदितिरिस विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री । पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दु ँ ह पृथिवीं मा हि ँ सी: ॥

निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर पूजित भूमिपर सप्तधान्य <sup>१</sup> अथवा गेहूँ, चावल या औं रख़ दे—

धान्यप्रक्षेप—ॐ धान्यमिस धिनुहि देवान् प्राणाय त्वो दानाय त्वा व्यानाय त्वा । दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रति गृथ्णात्विच्छद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोऽसि ॥

इस धान्यपर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर कलशकी स्थापना करे— कलश-स्थापन—ॐ आ जिघ्र कलशं मह्या त्वा विशन्त्वन्दवः। पुनरूर्जा नि वर्तस्व सा नः सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रयिः।।

कलशमें जल — ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमा सीद ॥ (इस मन्त्रसे जल छोड़े।)

१-जौ, घान, तिल, कँगर्ना, मूँग, चना, सांवा—ये सप्तधान्य कहलाने हैं यवधान्यतिलाः कंगुः मुद्रलणकश्यामकाः । एतानि सप्तथान्यानि सर्वकार्येषु योजयेन् ॥

२-नवरात्र आदिमें स्थापित कलशको कई दिनोतक सुरक्षित रखना पढ़ता है, ऐसे अवसरोपर शुद्ध मिट्टी बिजा दी जाती है और उसपर जै जो विया जाता है। अवस्पत्रमें इस उमें हुए जीको देवताओपर चढ़ाया जाता है। ब्राह्मण लोग उसे आशीर्वदिके रूपमें बाँटा करते हैं। कलशमें चन्दन — ॐ त्वां गन्धर्वा अखर्नेस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः । त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत ॥

(चन्दन छोड़े।)

कलशमें सर्वौषधि रें —ॐ या ओषधी: पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं युरा । मनै नु बभ्रूणामह ्शतं धामानि सप्त च ॥

(सर्वीषधि छोड़ दे।)

कलशमें दूब—ॐ काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती यरुषः परुधस्परि। एवा नो दूवें प्र तनु सहस्रोण शतेन च॥

(दंब छोडे ।)

कल्पशपर पञ्चपल्लव<sup>२</sup>—ॐ अश्वत्थे वो निषद्नं पर्णे वो वसतिष्कृता । गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम् ।

(पञ्चपल्लव रख दे ।)

कलशमें पिवत्री — ॐ पिवत्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यौक्छद्रेण पिवत्रेण सूर्यस्य स्रिमिभः । तस्य ते पिवत्रपते पिवत्रपूतस्य

यत्कामः पुने तच्छकेयम् ॥

(क्श छोड दे।)

कलशमें सप्तमृत्तिका<sup>3</sup>—ॐ स्वोना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्तथाः। (सप्तमतिकाछोडे)

६ भुरा प्राँसी चचा कुम्ठं शैलेयं रजनीद्वयम् । सठी चप्पकमुप्ता च सवींपियगणः स्मृतः ॥ (ऑक्क्यू-१५५ १५) मुग, नटामाँसी, बच, कुम्ड, शिलाजीत, हल्दी और हास्त्रस्त्वी, सठी, चप्पक, मुम्ला— यसर्वाधाय कहरतानी हैं

२ न्यायोधोतुःबसेऽस्वस्थः चूतानक्षस्तथैव बरगद्, गृत्तर, पोपल, आम, फाकडः—ये पञ्चयन्तव हैं।

अञ्चल्याना द्रजस्थाना द्रल्मीका त्सङ्गमाद्धतात् । राजद्वाराच्य गोष्ठाच्य मृदमानीचः निक्षिपेत् ॥ युङ्साल, इाथीसाल, बांबी नांदयोक संगम, तालाव, राजके द्वार और मोशाला इन साह स्थानोंकी पिट्टीको सन्तमृतिका कहन हैं।

कलशमे सुपारी—ॐयाः फलिनीयां अफला अपुष्पायाञ्च पुष्पिणीः । बृहस्पतिप्रसृतास्ता नो मुञ्जन्व "रहसः ॥ (स्पारी छोडे ।) कलशमें पञ्चरल<sup>१</sup>—ॐ परि वाजपतिः कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत्। दधद्रत्नानि दाशुषे । (पञ्चरल छोडे।)

कलशमें द्रव्य--ॐ हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ (द्रव्य छोडे ।)

निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर कलशको वस्त्रसे अलंकृत करे-कलशपर वस्त्र---ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमाऽसदत्त्वः । वासी अग्ने विश्वरूप ू मं व्ययस्य विभावसी ॥

कलशपर पूर्णपात्र--ॐ पूर्णा दर्वि परा पत सुपूर्णा पुनरा पत । वस्नेव विक्रीणावहा इषमूर्जं र शतक्रतो ॥

चावलसे भरे पूर्णपात्रको कलशपर स्थापित करे और उसपर लाल कपड़ा लपेटे हुए नारियलको निम्न मन्त्र पढ़कर रखे-

कलशपर नारियल —ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । बुहस्पतिप्रसुतास्ता नो मञ्जन्त्व र हस: ॥

अब कलशमें देवी-देवताओंका आवाहन करना चाहिये। सबसे पहले हाथमें अक्षत और पुष्प लेकर निम्नलिखित मन्त्रसे वरुणका आवाहन करे --

कलशमें वरुणका ध्यान और आवाहन-

ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्धिः । अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुश ्र स मा न आयु: प्र मोषी: ॥ अस्मिन् कलाशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमावाहयामि ।

१ कनकं कुलिशं मुक्ता पदारागं च नीलकम् । एतानि पञ्चरत्नानि सर्वकार्येषु योजयेत् ॥ सीना, हीए, मोती, पदसाम और नीलम—ये पञ्चरत्न कहे जाते हैं।

ॐ भूर्भुत्रः स्वः भो वरुण ! इहागच्छ, इह तिष्ठ, स्थापयामि, पूजवामि, मम पूजा गृहाण । 'ॐ अपां पतये वरुणाय नमः' कहकर अक्षत भुष्य कलशपर छोड़ दें।

फिर हाथमें अक्षत-पुष्प लेकर चारों नेद एवं अन्य देवी देवताओंका आवाहन करे—

कलशमें देवी देवताओंका आवाहन—

कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः ।
मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥
कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ।
ऋग्वेदोऽश्य यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥
अङ्गेश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः ।
अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥
आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः ।
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।
नर्भदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् संनिधिं कुरु ॥
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः ।
आयान्तु मम शान्त्वर्थं दुरितक्षयकारकाः ॥

इस तरह जलाधिपति वरुणदेव तथा वेदों, तीथों, नदों, निदयों, सागरों, देवियों एवं देवताओंके आवाहनके बाद हाथमे अक्षत पुष्प लेकर निम्नलिखित मन्त्रसे कलशोकी प्रतिष्ठा करे—

प्रतिष्ठाः—ॐ मनो जूर्तिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ ६ समिमं दशातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामो ३ मातिष्ठ ॥

कलशे वरुणाद्यावाहितदेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु । ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः ।

— यह कहकर अक्षत-पुष्प कलशके पास छोड़ दे।

- ध्यान---- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि । (पुष्प समर्पित करे ।)
- आसन—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि । (अक्षत रखे ।)
- पाद्य ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि । (जल चढ़ाये ।)
- अर्घ्य ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि । (जल चढ़ाये।)
- स्नानीय जल—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि । (स्नानीय जल चढ़ाये ।)
- स्नानाङ्ग आचमन—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनीय जल चढ़ाये।)
- पञ्चामृतस्नान—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पञ्चापृतस्नानं सर्पयामि । (पञ्चापृतसे स्नान कराये ।)
- गन्धोदक-स्नान —ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, गन्धोदकस्नानं समर्पयामि । (जलमें मलयचन्दन मिलाकर स्नान कराये ।)
- शुद्धोदक-स्नान—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पवामि । (शुद्ध जलसे स्नान कराये।)
- आचमन—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताश्यो नमः, शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल बढ़ाये।)
- वस्त्र ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, वस्त्रं समर्पयामि । (वस्त्र चढ़ाये।)

- आचमन—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताध्यो नमः, वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जलं चढ़ाये ।)
- यज्ञोपवीत—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि । (यज्ञोपवीत चहाये ])
- आचमन ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीनान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जल चढ़ाये ।)
- उपवस्त्र ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, उपवस्त्रं (उपवस्तार्थे रक्तसृत्रम्) समर्पयामि । (उपवस्त्र चद्राये ः)
- आचमन ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, उपवस्तान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल बढ़ाये।)
- चन्दन ॐ वरुणाद्याबाहितदेवताभ्यो नमः, चन्दनं समर्पयामि। (चन्दन लगाये)
- अक्षत—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, अक्षतान् समर्पयामि । (अक्षत समर्पित करे।)
- पुष्प (पुष्पमाला) ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताश्यो नमः, पुष्पं ् (पुष्पमालाम्) समर्पयामि । (पृष्प और पुष्पमाला चढ़ाये ,)
- नानापरिमल-द्रव्य ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि । (विविध परिमल द्रव्य समर्पित करे ।)
- सुगन्धित द्रव्य—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, सुगन्धितद्रव्यं समर्पयामि । (सुगन्धित द्रव्य (इत्र आदि) चढ़ाये )
- धूप--- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, धूपमाघापयामि । (धूप आघ्रापित कराये ।)

- दीप ॐ वरुणाद्याबाहितदेवताभ्यो नमः, दीपं दर्शयामि। (दीप दिखाये।)
- हस्तप्रक्षालन ---दीप दिखाकर हाथ धो ले।
- नैवेद्य ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, सर्वविधं नैवेद्यं निवेदयामि । (नैवेद्य निवेदित करे ।)
- आचमन आदि—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलम्, मध्ये पानीयं जलम्, उत्तरापोऽशने, मुख-प्रक्षालनार्थे, हस्तप्रक्षालनार्थे च जलं समर्पयामि । (आचमनीय एवं पानीय तथा मुख और हस्त-प्रक्षालनके लिये जल चढाये।)
- करोद्धर्तन—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, करोद्धर्तनं समर्पयामि । (करोद्धर्तनके लिये गन्ध समर्पित करे।)
- ताम्बूल—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, ताम्बूलं समर्पयामि । (सुपारी, इलायची, लौंगसहित पान चढाये।)
- दक्षिणां ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, कृतायाः पूजायाः सादुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि । (द्रव्य-दक्षिणा चढ़ाये ।)
- आस्ती—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आसर्तिकं समर्पद्यामि। (आस्तीकरे।)
- पुष्पाञ्जलि—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि । (पुष्पाञ्जलि समर्पित करे ।)
- प्रदक्षिणा ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पवामि । (प्रदक्षिणाकरे ।)

हाथमें पुष्प लेकर इस प्रकार प्रार्थना करे —

प्रार्थना—देवदानवसंवादे मध्यमाने महोद्धौ । उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना खयम्॥ त्वतोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः। त्विय तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः॥ शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापितः । आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः ॥ त्विय तिष्ठित्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः । त्वत्यसादादिमां पूजां कर्तुमीहे जलोद्धवः । सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदाः ॥ नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय । सुपाशहस्ताय झवासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ॥ 'ॐ अपां पत्तये वरुणाय नमः ।'

नमस्कार—ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पवामि । (इस नाम-मन्त्रसे नमस्कारपूर्वक पुष्प समर्पित करे ।)

अब हाथमें जल लेकर निम्नलिखित वाक्यका उच्चारण कर जल कलशके पास छोडते हुए समस्त पूजन-कर्म भगवान् वरुणदेवको निवेदित करे समर्पण —कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहितदेवताः प्रीयन्तां न मम। =====

पुण्याहवाचन<sup>१</sup>

पुण्याहवाचनके दिन आरम्भमें वरुण-कलशके पास जलसे भरा एक पात्र (कलश) भी रख दे। वरुण कलशके पूजनके साथ-साथ इसका भी पूजन कर लेना चाहिये। पुण्याहवाचनका कर्म इसीसे किया जाता है। सबसे पहले वरुणकी प्रार्थना करे<sup>3</sup>।

वरुण-प्रार्थना—ॐ पाशपाणे नमस्तुभ्यं पविनीजीवनायक। पुण्याहवाचनं यावत् तावत् त्वं सुस्थिरो भव।।

१. यहाँ पुण्याहबाचन विस्तारसे दिया गया है। बोधायभकी एक संक्षिप्त विधि भी है। जो लोग संक्षिप्त विधिमे पुण्याहबाचन करना चाहते हैं, वे पृष्ठं सख्या ३६२ पर देख सकते हैं

२ शास्त्रानुसार पुण्याहवाचनके लिये वरुण-कलशके अतिरिक्त शान्ति कलशकी भी स्थापना करनेका विधान है, परंतु सामान्यतः केवल वरुण-कलशसे भी पुण्याहवाचनका कार्य सम्पन्न कर लेते हैं।

यजमान अपनी दाहिनी ओर पुण्याहबाचन-कर्मके लिये वरण किये हुए युम्म ब्राह्मणोंको, जिनका मुख उत्तरकी ओर हो, बैठा ले। इसके बाद यजमान धुटने टेककर कमलकी कोंड़ींकी तरह अञ्चलि बनाकर सिरसे लगाकर तीन बार प्रणाम करे। तब आचार्य अपने दाहिने हाथसे स्वर्णयुकत उस जलपात्र (लोटे) को यजमानकी अञ्चलिमें एख दे। यजमान उसे सिरसे लगाकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर ब्राह्मणोसे अपनी दीर्घ आयुका आशीर्वाद माँगे—

यजमान—ॐ दीर्घा नागा नद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च । तेनायुःप्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु ॥

यजमानकी इस प्रार्थनापर ब्राह्मण निम्नलिखित आशीर्वचन बोलें -ब्राह्मण-अस्तु दीर्घमायुः ।

अब यजमान ब्राह्मणोंसे फिर आशीर्वाद माँगे—

यजमान--

3ॐ त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगाँपा अदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन् ॥ तेनायुःप्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु । ब्राह्मण -पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु ।

यजमान और ब्राह्मणोंका यह संवाद इसी आनुपूर्वीसे दो बार और होना चाहिये। अर्थात् आशीर्वाद मिलनेके बाद यजमान कलशको सिरसे हटाकर कलशके स्थानपर रख दे। फिर इस कलशको सिरसे लगाकर—'ॐ दीर्घा नागा नद्यो....रस्तु' बोले इसके बाद ब्राह्मण 'दीर्घमायुरस्तु' बोलें। इसके बाद यजमान पहलेकी तरह कलशको कलश-स्थानपर रखकर फिर सिरसे लगाकर 'ॐ दीर्घा नागा...रस्तु' कहकर आशीर्वाद माँगे और ब्राह्मण 'दीर्घमायुरस्तु' यह कहकर आशीर्वाद दें।

यजमान—ॐ अयां मध्ये स्थिता देवाः सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम् । ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु नः ॥ ॐ शिवा आपः सन्तु । ऐसा कहकर यजमान ब्राह्मणोंके हाथोंमें जल दे । ब्राह्मण ः सन्तु शिवा आपः ।

अब यजमान निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर ब्राह्मणोंके हाथोंमें पुष्प दे—

यजमान—लक्ष्मीर्वसित पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसित पुष्करे ।

सा मे वसतु वै नित्यं सौमनस्यं सदास्तु मे ।। सौमनस्यपस्तु ।

**ब्राह्मण—'अस्तु सौमनस्यम्'** ऐसा कहकर ब्राह्मण पुष्पको खीकार करें। अब यजमान निम्नलिखित मन्त्र पढकर ब्राह्मणोंके हाथमें अक्षत दे

यजमान-अक्षतं चास्तु मे पुण्यं दीर्घमायुर्वशोबलम्।

यद्यच्छ्रेयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा ममा। अक्षतं चारिष्टं चास्तु। ब्राह्मण—'अस्त्वक्षतमरिष्टं च'।—ऐसा बोलकर ब्राह्मण अक्षतको स्वीकार करें। इसी प्रकार आगे यजमान ब्राह्मणोंके हाथोमें चन्दन, अक्षत, पुष्प आदि देता जाय और ब्राह्मण इन्हें स्वीकार करते हुए यजमानकी मङ्गल कामना करें।

यजमान—(चन्दन) गन्धाः पान्तु।

ब्राह्मण—सौमङ्गत्यं चास्तु।

यजमान—(अक्षत) अक्षताः पान्तु।

ब्राह्मण—आयुष्यमस्तु ।

यजमान—(पुष्प) पुष्पाणि पान्तु।

ब्राह्मण — सौश्रियमस्त ।

यजमान-(सुपारी पान) सफलताम्बूलानि पान्तु।

ब्राह्मण — ऐश्वर्यमस्तु ।

यजमान — (दक्षिणा) दक्षिणाः पान्तु।

ब्राह्मण—बहुदेयं चास्तु ।

यजमान—(जल) आपः पान्तु।

ब्राह्मण—स्वर्चितमस्तु ।

यजमान—(हाथ जोड़कर) दीर्घमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिः श्रीर्यशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं बहुधनं चायुष्य चास्तु । ब्राह्मण—'तथास्तु'—ऐसा कहकर ब्राह्मण यजमानके सिरपर कलशका जल छिड़ककर निम्नलिखित वचन बोलकर आशीर्वाद दें— ॐ दीर्घमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु ।

यजमान—(अक्षत लेकर) यं कृत्वा सर्ववेदयज्ञक्रियाकरण-कर्मारम्भाः शुभाः शोधनाः प्रवर्तन्ते, तमहमोङ्कारमादि कृत्वा यजुराशीर्वचनं बहुऋषिमतं समनुज्ञातं भवद्धिरनु-ज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये ।

ब्राह्मण— 'वाच्यताम्' — ऐसा कहकर निम्न मन्त्रोंका पाठ करें — ॐ द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्रच तिष्ठत । नेष्ट्रादृतुभिरिष्यत।। सविता त्वा सवाना ै सुवतामग्निगृहपतीना ै सोमो वनस्पतीनाम् । बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्यैष्ठ्याय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपतीनाम् ।

> न तद्रक्षा ैसि न पिशाचास्तरित्त देवानामोजः प्रथमजै होतत्। यो जिभर्ति दाक्षायण ैहिरण्यै स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः।

उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे । उय ् शर्म महि श्रवः ॥ उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि देवाँ २ इयक्षते ।

यजमान—व्रतजयनियमतपःस्वाध्यायकतुशमदमदयादानविशिष्टानांसर्वेषां ब्राह्मणानां मनः समाधीयताम्।

ब्राह्मण—समाहितपनसः स्मः।

यजमान-प्रसीदन्तु भवनः।

ब्राह्मण-प्रसनाः स्मः।

इसके बाद यजमान पहलेसे रखे गये दो सकोरोंमेंसे पहले सकेरिमें आमके पल्लव या दूबसे थोड़ा-थोड़ा जल<sup>4</sup> कलशसे डाले और ब्राह्मण बोलते जायँ—

१-कहींपर कल डाला जाता है और कहीं चावल डाला जाता है।

पहले पात्र (सकोरे) में — ॐ शान्तिरस्तु। ॐ पुष्टिरस्तु। ॐ तुष्टिरस्तु। ॐ वृद्धिरस्तु। ॐ अविष्टमपस्तु। ॐ आयुष्यमस्तु। ॐ आरोग्यमस्तु। ॐ शिवमस्तु। ॐ शिवं कर्मास्तु। ॐ कर्मसमृद्धिरस्तु। ॐ धर्मसमृद्धिरस्तु। ॐ वेदसमृद्धिरस्तु। ॐ शास्त्रसमृद्धिरस्तु। ॐ पुत्रपौत्रसमृद्धिरस्तु। ॐ पुत्रपौत्रसमृद्धिरस्तु। ॐ इष्टसम्पदस्तु।

दूसरे पात्र (सकोरे) में —ॐ अस्टिनिरसनमस्तु। ॐ यत्पापं रोगोऽशुभमकल्याणं तद् दूरे प्रतिहतमस्तु ।

पुनः पहले पात्रमें — ॐ यच्छ्रेयस्तदस्तु । ॐ उत्तरे कर्मणि निर्विध्नमस्तु । ॐ उत्तरोत्तरमहरहरिधवृद्धिरस्तु । ॐ उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः सम्पद्यन्ताम् । ॐ तिथिकरणमुहर्तनक्षत्रग्रहलग्नसम्पदस्तु । ॐ तिथिकरणमुहुर्तनक्षत्रग्रहलग्नाधिदेवताः प्रीयन्ताम् । ॐ तिथिकरणे समुहर्ते सनक्षत्रे सम्रहे सलग्ने साधिदैवते प्रीयेताम्। ॐ दुर्गापाञ्चाल्यौ प्रीयेताम् । ॐ अग्निपुरोगा विश्वेदेवा: प्रीयन्ताम् । ॐ इन्द्रपुरोगा मसद्रणाः प्रीयन्ताम्। ॐ वसिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः प्रीयन्ताम् । ॐ माहेश्वरीपुरोगा उपामातरः प्रीयन्ताम् । ॐ अरुन्धतीपुरोगा एकपत्न्यः त्रीयन्ताम् । ॐ ब्रह्मपुरोगाः सर्वे वेदाः प्रीयन्ताम् । ॐ विष्णुपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम् । ॐ ऋषय-एछन्दांस्याचार्या वेदा देवा यज्ञारच प्रीयन्ताम् । ॐ ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च प्रीयन्ताम् । ॐ श्रीसरस्वत्यौ प्रीयेताम् । ॐ श्रद्धामेधे प्रीयेताम् । ॐ भगवती कात्यायनी प्रीयताम् । ॐ भगवती माहेश्वरी प्रीयताम् । ॐ भगवती ब्रह्मिकरी प्रीयताम् । ॐ भगवती वृद्धिकरी प्रीयताम् । ॐ भगवती पुष्टिकरी प्रीयताम् । ॐ भगवती तुष्टिकरी प्रीयताम् । ॐ भगवन्तौ विघ्नविनायकौ प्रीयेताम्। ॐ सर्वाः कुलदेवताः प्रीयन्ताम् । ॐ सर्वा ग्रामदेवताः प्रीयन्ताम् । ॐ सर्वा इष्टदेवताः प्रीयत्ताम् ।

दूसरे पात्रमें —ॐ हताश्च ब्रह्मद्विषः। ॐ हताश्च परिपन्धिनः। ॐ हताश्च कर्मणो विष्नकर्तारः। ॐ शत्रवः पराभवं यान्तु। ॐ शाम्यन्तु घोराणि। ॐ शाम्यन्तु पापानि। ॐ शाम्यन्त्वीतयः। ॐ शाम्यन्तूपद्रवाः॥

पहले पात्रमें — ॐ शुभानि वर्धन्ताम् । ॐ शिवा आप: सन्तु । ॐ शिवा ऋतव: सन्तु । ॐ शिवा ओषधय: सन्तु । ॐ शिवा वनस्पतय: सन्तु । ॐ शिवा अतिथय: सन्तु । ॐ शिवा अग्नय: सन्तु । ॐ शिवा आहुतय: सन्तु । ॐ अहोरात्रे शिवे स्थाताम् ।

> ॐ निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषघयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् ॥

> ॐ शुक्राङ्गारकबुधबृहस्यतिशनैश्चरसहुकेनुसोम-सिंहता आदित्यपुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम्। ॐ भगवान् नारायणः प्रीयताम्। ॐ भगवान् पर्जन्यः प्रीयताम्। ॐ भगवान् स्वामी महासेनः प्रीयताम्। ॐ पुरोऽनुवाक्यया यत्पुण्यं तदस्तु। ॐ याज्यया यत्पुण्यं तदस्तु। ॐ वण्दकारेण यत्पुण्यं तदस्तु। ॐ प्रातः सूर्योदये यत्पुण्यं तदस्तु।

इसके बाद यजमान कलशको कलशके स्थानपर रखकर पहले पात्रमें गिराये गये जलसे मार्जन करे। परिवारके लोग भी मार्जन करें। इसके बाद इस जलको घरमें चारों तरफ छिड़क दे। द्वितीय पात्रमें जो जल गिराया गया है, उसको घरसे बाहर एकान्त स्थानमें गिरा दे।

अब यजमान हाथ जोड़कर ब्राह्मणोंसे प्रार्थना करे— यजमान—ॐ एतत्कल्याणयुक्तं पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये ।

#### ब्राह्मण-वाच्यताम्।

इसके बाद यजमान फिरसे हाथ औड़कर प्रार्थना करे यजमान—ॐ ब्राह्मं पुण्यमहर्थच्च सृष्ट्युत्पादनकारकम् । (पहली बार) वेदवृक्षोद्भवं नित्यं तत्युण्याहं बुवन्तु नः ॥ भो ब्राह्मणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः पुण्याहं भवन्तो बुवन्तु ।

ब्राह्मण-ॐ पुण्याहम्।

यजमान—भो ब्राह्मणाः ! मम ...करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः (दूसरी बार) पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु ।

ब्राह्मणं <del>... ॐ</del> पुण्याहम् ।

यजमान—भो ब्राह्मणाः ! मम....करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः (तीसरी बार) पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु ।

ब्राह्मण—ॐ पुण्याहम् ।

ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ यजमान—पृथिव्यामुद्धृतायां तु यत्कल्याणं पुस कृतम् । (पहलीं बार)ऋषिभिः सिद्धगन्थवैंस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः ॥ भो ब्राह्मणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रवन्तु ।

ब्राह्मण —ॐ कल्याणम्।

यजमान—भो ब्राह्मणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे (दूसरी बार) करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु । ब्राह्मण—ॐ कल्याणम् ।

यजमान—भो ब्राह्मणाः! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे (तीसरी बार) करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु।

ब्राह्मण—ॐ कल्याणम्।

ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्या ६ शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च । प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृद्ध्यतामुप मादो नमतु ।

यजमान—ॐ सागरस्य तु या ऋद्धिर्महालक्ष्म्यादिभिः कृता । (पहली बार)सम्पूर्णा सुप्रभावा च तामृद्धिं प्रब्रुवन्तु नः ॥ भो ब्राह्मणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्त ।

ब्राह्मण--ॐ ऋद्ध्यताम्। यजमान-भो ब्राह्मणाः! मम सकुदुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे (दूसरी बार) करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु। ब्राह्मण--ॐ ऋद्ध्यताम्।

यजमान—भो ब्राह्मणाः ! मम सकुदुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्य-(तीसरी बार) माणस्य अमुककर्मणः ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु । ब्राह्मण—ॐ ऋद्ध्यताम् ।

> ।ॐ सत्रस्य ऋद्धिरस्यगन्य ज्योतिरमृता अभूम । दिवं पृथिव्या अध्याऽरुहामाविदाम देवान्स्वज्योतिः ॥

यजमान—ॐ स्वस्तिस्तु चाऽविनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा ।
(पहली बार) विनायकप्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः ॥
भो ब्राह्मणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे
करिष्यमाणाय अमुककर्मणे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु ।

ब्राह्मण—ॐ आयुष्यते स्वस्ति ।

यजमान—भो ब्राह्मणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे (दूसरी बार) करिष्यमाणाय अमुककर्मणे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु । ब्राह्मण—ॐ आयुष्मते स्वस्ति ।

यजमान—भो ब्राह्मणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे (तीसरी बार) करिष्यमाणाय अमुककर्मणे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु । ब्राह्मण—ॐ आयुष्मते स्वस्ति ।

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥
यजमान— ॐ समुद्रमथनाज्ञाता जगदानन्दकारिका ।
(पहली बार) हरिप्रिया च माङ्गल्या तां श्रियं च ब्रुवन्तु नः ॥
भो ब्राह्मणाः ! मम सकुदुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे
करिष्टमाणस्य अमुककर्मणः श्रीरस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु ।

ब्राह्मण —ॐ अस्तु श्री: ।

यजमान—भो ब्राह्मणाः ! मम सकुदुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे (दूसरी बार) करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः श्रीरस्तु इति भवन्तो ब्रुबन्तु । ब्राह्मण—ॐ अस्तु श्रीः ।

यजमान—भो ब्राह्मणाः ! मम सकुदुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे (तीसरी बार) करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः श्रीरस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु । ब्राह्मण—ॐ अस्तु श्रीः ।

ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्यावहोरात्रे पाश्चें नक्षत्राणि रूपमश्चिनौ च्यात्तम्। इष्णानिषाणामुं म इषाण सर्वलोकं म इषाण ॥

यजमान —ॐ मृकण्डुसूनोरायुर्वद् ध्रुवलोमशयोस्तथा। आयुषा तेन संयुक्ता जीवेम शरदः शतम्॥

ब्राह्मण—ॐ शतं जीवन्तु भवन्तः । ॐ शतमिन्नु शख्दो अन्ति देख्ना यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम् । पुत्रासो यत्रं पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ।। यजमान---ॐ शिवगौरीविवाहे या या श्रीरामे नृपात्मजे । धनदस्य गृहे या श्रीरस्माकं सास्तु सद्मनि ॥

ब्राह्मण—ॐ अस्तु श्रीः ।

ॐ मनसः काममाकृतिं वाचः सत्यमशीय। पशूना ९ रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः शयतां मयि खाहा ॥

यजमान — प्रजापतिलोंकपालो धाता ब्रह्मा च देवसट् । भगवाञ्छाश्वतो नित्यं नो वै रक्षतु सर्वतः ॥

ब्राह्मण —ॐ भगवान् प्रजापतिः प्रीयताम् । ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय ँ स्याम पतयो रयीणाम् ॥

यजमान आयुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय दाशुषे। श्रिये दत्ताशिषः सन्तु ऋत्विग्भिर्वेदपारगैः॥ देवेन्द्रस्य यथा स्वस्ति यथा स्वस्ति गुरोगृहै। एकतिङ्गे यथा स्वस्ति तथा स्वस्ति सदा ममः॥

ब्राह्मण—ॐ आयुष्पते स्वस्ति ।

प्रति पन्थामपद्मिह स्वस्तिगामनेहसम्।
 येन विश्वाः परि द्विषो वृणिक्ति विन्दते वसु॥
 पृण्याहवाचनसमृद्धिरस्तु॥

यजमान—अस्पिन् पुण्याहवाचने न्यूनातिरिक्तो यो विधिरुपविष्ट-ब्राह्मणानां वचनात् श्रीमहागणपतित्रसादाच्च परिपूर्णोऽस्तु । दक्षिणाका संकल्प—कृतस्य पुण्याहवाचनकर्मणः समृद्ध्यर्थं पुण्याह- वाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इमां दक्षिणां विभज्य अहं दास्ये । ब्राह्मण—ॐ खस्ति ।

#### अभिषेक

पुण्याहवाचनोपरान्त कलशके जलको पहले पात्रमें गिरा ले। अब अविधुर (जिनकी धर्मपत्नी जीवित हो) ब्राह्मण उत्तर या पश्चिम मुख होकर दूब और पल्लवके द्वारा इस जलसे यजमानका अभिषेक करे। अभिषेकके समय यजमान अपनी पत्नीको बार्यी तरफ कर ले। परिवार भी वहाँ बैठ जाय। अभिषेकके मन्त्र निम्नलिखित हैं—

ॐ पयः पृथिच्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महाम् ॥

ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्त्रोतसः । सरस्वती तु पञ्चधा स्रो देशेऽभवत्सरित् ॥

ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्य त्रशतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमा सीद् ॥

ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् । सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दधामि बृहस्पतेष्ट्वा साम्राज्येनाभि-षिञ्चाम्यसौ । (शु॰ य॰ ९ । ३०)

१ आशीबदिऽभिषके च पादप्रक्षालने तथा। शयने घोजने चैव पत्नी तत्तरतो भवेत।।

ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसर्वेऽिश्वनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् । सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रेणाग्नेः साम्राज्येनाभिविञ्चामि ॥

(भाग यन १८ ( ३७)

ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोबहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् । अश्विनोभैषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभि विज्ञामि सरस्वत्यै भैषज्येन वीर्यायानाद्यायाभि विज्ञामीन्द्रस्थेन्द्रियेण बलाय श्रियै यशसेऽभि विज्ञामि ॥ (शु-१०,३)

ॐविश्वानि देव सवितर्दुरितानिपरा सुव । यद्भद्रंतन्न आसुव ॥ ॐ धामच्छद्गिनरिन्द्रो ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः । सचेतसो विश्वे देवा यज्ञं प्रावन्तु नः शुभे ॥

(মৃত বাত ১৫ । জ<u>র</u> )

ॐ त्वं यविष्ठ दाशुषो नृँः पाहि शृणुधी गिरः । रक्षा तोकमुत तमना । (शृष्कश्ट ७७)

ॐअन्नपतेऽनस्य नो देह्यनपीवस्य शुष्यिणः । प्रप्रदातारं तारिषऊर्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ।।

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिबी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥

यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ सुशान्तिर्भवतु।

सिरतः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदा नदाः। एते त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वकामार्थसिद्धये॥

शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु । अमृताभिषेकोऽस्तु ॥

दक्षिणादान—ॐ अद्य...कृतैतत्पुण्याहवाचनकर्मणः साङ्गता-सिद्ध्यर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्यर्थं च पुण्याहवाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथाशकित मनसोद्दिष्टां दक्षिणां विभज्य दातुमहमृत्सृजे।

## षोडशमातृका-पूजन

षोडशमातृकाओंकी स्थापनाके लिये पूजक दाहिनी ओर पाँच खड़ी पाइयों और पाँच पड़ी पाइयोंका चौंकोर मण्डल बनाये! इस प्रकार सोलह कोष्टक बन जायँगे। पश्चिमस पूर्वकी ओर मातृकाओंका आवाहन और स्थापन करे। कोष्ठकोंमे रक्त चावल, गेहूँ या जौ रख दे। पहले कोष्टकमें गौरीका आवाहन होता है, अतः गौरीके आवाहनके पूर्व गणेशका भी आवाहन पुष्पाक्षतोंद्वारा इसी कोष्टकमें करे. इसी प्रकार अन्य कोष्टकोंमें भी निम्माङ्कित मन्त्र पढ़ते हुए आबाहन करे।

## षोडशमातृका-चक्र पूर्व

| आत्यनः कुल्स्टेबता | लोकमावर. | र्वसेना          | मेथा            |
|--------------------|----------|------------------|-----------------|
| १६                 | 84       | ۵                | *               |
| तुष्टिः<br>१५      | भारतरः   | ज्या             | স্থান্দী        |
| १५                 | 22       | to .             | fi <sup>2</sup> |
| चुच्छिः            | खाहा     | নির্বা           | वंदा            |
| \$ K               | 80       | Fi               | 7               |
| धृतिः              | स्वधा    | सावित्री         | गौरी            |
| <b>१</b> ३         | *        | £ <sub>m</sub> , | र<br>यागेशाँ    |

आवाहन एवं स्थापन — १-ॐ गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि । ॐ गौर्ये नमः, गौरीमावाहयामि, स्थापयामि ।

२ ॐ पद्मायै नमः, पद्मामावाह्यामि, स्थापद्मामि । ३-ॐ शच्यै नम:, शचीमावाहयामि, स्थापयामि । ४-ॐ मेधायै नमः, मेधामावाहयामि, स्थापयामि । ५-ॐ सावित्रौ नमः, सावित्रीमावाहवामि, स्थापवामि । ६-ॐ विजयायै नमः, विजयामावाहयामि, स्थापयामि । ७-ॐ जयायै नमः, जयामावाहयामि, स्थापयामि । ८-ॐ देवसेनायै नमः, देवसेनामावाहयामि, स्थापयामि। ९-ॐ स्वधायै नमः, स्वधामावाहयामि, स्थापयामि । १०-ॐ स्वाहायै नमः, स्वाहामावाहयामि, स्थापयामि । ११-ॐ मातृभ्यो नमः, मातृः आवाहयामि, स्थापयामि । १२-ॐ लोकमातुभ्यो नमः, लोकमातृः आवाहवामि, स्थापवामि । १३-ॐ धृत्यै नमः, धृतिमावाहयामि, स्थापयामि । १४-ॐ पुष्ट्यै नमः, पुष्टिमावाहयामि, स्थापयामि । १५-ॐ तुष्ट्यै नमः, तुष्टिमावाहयामि, स्थापयामि । १६-ॐ आत्मनः कुलदेवतायै नमः, आत्मनः कुलदेवता-मावाहयामि, स्थापयामि ।

इस प्रकार षोडशमातृकाओंका आवाहन, स्थापनकर 'ॐ मनो जृति॰' इस मन्त्रसे अक्षत छोड़ते हुए मातृका-मण्डलकी प्रतिष्ठा करे, तत्पश्चात् निम्नलिखित नाम-मन्त्रसे गन्धादि उपचारोंद्वारा पूजन करे—

'ॐ गणेशसहितगौर्यादिषोडशमानृकाश्यो नमः ।' विशेष-१ मानृकाओंको यज्ञोपवीत न चढ़ाये। २ नैवेद्यके साथ-साथ घृत और गुड़का भी नैवेद्य लगाये। ३ विशेष अर्घ्य न दे। फलका अर्पण — नारियल आदि फल अञ्चलिमें लेकर प्रार्थना करे

ॐ आयुरारोग्यमैश्वर्यं ददध्वं मातरो मम । निर्विघ्नं सर्वकार्येषु कुरुध्वं सगणाधिपाः ॥

—इस तरह प्रार्थना करनेके बाद नारियल आदि फल चढ़ाकर हाथ जोड़कर बोले—'गेहे वृद्धिशतानि भवन्तु, उत्तरे कर्मण्यविध्नमस्तु ।' इसके बाद —

'अनया पूजया गणेशसहितगौर्यादिषोडशमातरः प्रीयन्ताम्, न मम ।' इस वाक्यका उच्चारणकर मण्डलपर अक्षत छोड़कर नमस्कार करे

> गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया । देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता । गणेशेनाधिका होता वृद्धौ पूज्याश्च बोडश ॥

#### **---**★---

## सप्तघृतमातृका-पूजन

आग्नेयकोणमें किसी वेदी अथवा काष्ठपीठ (पाटा) पर प्रादेशमात्र स्थानमें पहले रोली या सिन्दूरसे स्वस्तिक बनाकर 'श्रीः' लिखे। इसके नीचे एक बिन्दु और इसके नीचे दो बिन्दु दक्षिणसे करके उत्तरकी ओर दे। इसी प्रकार सात बिन्दु क्रमसे चित्रानुसार बनाना चाहिये।

इसके बाद नीचेवाले सात बिन्दुओंपर घी या दूधसे प्रादेशमात्र सात गराएँ निम्नलिखित मन्त्रसे दे—

#### <u> त</u>-धाराकरण—

ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम् । देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः ॥

इसके बाद गुड़के द्वारा बिन्दुओंको रेखाओंको उपर्युक्त मन्त्र पढ़ते इए मिलाये । तदनन्तर निम्नलिखित वाक्योंका उच्चारण करते हुए प्रत्येक शतृकाका आवाहन और स्थापन करे—

#### भावाहन-स्थापन--

३० भूर्भुवः स्वः श्रियै नमः, श्रियमावाहयामि, स्थापयामि । ३० भूर्भुवः स्वः लक्ष्य्यै नमः, लक्ष्यीमावाहयामि, स्थापयामि । ३० भूर्भुवः स्वः धृत्यै नमः, धृतिमावाहयामि, स्थापयामि । ३० भूर्भुवः स्वः मेधायै नमः, मेधामावाहयामि, स्थापयामि । ३० भूर्भुवः स्वः पुष्ट्यै नमः, पुष्टिमावाहयामि, स्थापयामि । ३० भूर्भुवः स्वः श्रद्धायै नमः, श्रद्धामावाहयामि, स्थापयामि । ३० भूर्भुवः स्वः सरस्वत्यै नमः, सरस्वतीमावाहयामि, स्थापयामि ।

प्रतिष्ठा—इस प्रकार आवाहन-स्थापनके बाद 'एतं ते देवन' इस मन्त्रसे प्रतिष्ठा करे, तत्पश्चात् 'ॐ भूर्भुवः स्वः सप्तधृतमातृकाभ्यो ।पः' इस नाम-मन्त्रसे यथालब्धोपचार-पूजन करे।

प्रार्थना—तदनन्तर हाथ जोड़कर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर प्रार्थना करे —

ॐ यदङ्गत्वेन भो देव्यः पूजिता विधिमार्गतः । कुर्वन्तु कार्यपखिलं निर्विघ्नेन क्रतूद्भवम् ॥ 'अनया पूजया वसोधारादेवताः प्रीयन्ताम् न मम ।' ऐसा एचारण कर मण्डलपर अक्षत छोड़ दे । पूजक अञ्जलिमें पुष्प ग्रहण करे तथा ब्राह्मण आयुष्य मन्त्रका पाठ करें।

आयुष्यमन्त्र—ॐ आयुष्यं वर्चस्य\*्रायस्पोषमौद्धिदम् । इद ्हिरण्यं वर्चस्वजैत्रायाविशनादु माम् ॥ ॐ न तद्रक्षा ्सि न पिशाचाम्तरन्ति देवानामोजः प्रथमज्द्रहोनत्। यो विभित्तं दाक्षायण् हिरण्यः, स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः समनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः ॥

ॐयदाबध्नन्दाक्षावणा हिरण्यः -शतानीकाय सुमनस्यमानाः । तन्म आ बध्नामि शतशारदायायुष्माञ्जरदष्टिर्यथासम् ।।

> यदायुष्यं चिरं देवाः सप्तकल्पान्तजीविषु । ददुस्तेनायुषा युक्ता जीवेम शरदः शतम् ॥ दीर्घा नागा नगा नद्योऽनन्ताः सप्तार्णवा दिशः । अनन्तेनायुषा तेन जीवेम शरदः शतम् ॥ सत्यानि पञ्चभूतानि विनाशरहितानि च । अविनाश्यायुषा तद्वजीवेम शरदः शतम् ॥ शतं जीवन्तु भवन्तः ।

पु**ष्पार्पण** — आयुष्यमन्त्रके श्रवणके बाद अञ्जलिके पुष्पोंको सप्तधृत मातृका-मण्डलपर अर्पण कर दे

दक्षिणा-संकरण—आयुष्यमन्त्रके गाठ करनेवाले ब्राह्मणोंको निम्न संकल्पपूर्वक दक्षिणा दे

ॐ अद्य (पृ॰ १९ के अनुसार) कृतैतदायुष्यवाचनकर्मणः साङ्गनासिद्ध्यर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्यर्थं चायुष्यवाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति पनसोद्दिष्टां दक्षिणां विभन्य दातुमहमृत्सृजे ।

### नवग्रह-मण्डल-पूजन

यहोंकी स्थापनाके लिये ईशानकोणमें चार खड़ी पाइयों और चार पड़ी पाइयोंका चौकोर मण्डल बनाये। इस प्रकार नौ कोष्टक बन जायँगे। बीचवाले कोष्टकमें सूर्य, अग्निकोणमें चन्द्र, दक्षिणमें मङ्गल, ईशानकोणमें बुध, उत्तरमें बृहस्पति, पूर्वमें शुक्र, पश्चिममें शनि, नैत्र्यृत्वकोणमें राह्नु और वायव्यकोणमें केतुकी स्थापना करे।



अब बार्य हाथमें अक्षत लेकर नीचे लिखे मन्त्र बोलते हुए उपरिलिखित क्रमसे दाहिने हाथसे अक्षत छोड़कर प्रहोंका आवाहन एवं स्थापन करे।

१-सूर्य (मध्यमें गोलाकार, लाल) सूर्यका आवाहन (लाल अक्षत-पुष्प लेकर) — ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च । हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥ जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम् । तमोऽरि सर्वपापघ्नं सूर्यमावाहयाम्यहम् ॥ ॐ भूर्भुवः खः कलिङ्गदेशोद्धव काश्यपगोत्र रक्तवर्णं भो सुर्व ! इहागच्छ, इह तिष्ट ॐ सूर्याय नम:, श्रीसूर्यमावाहवामि, स्थापयामि । २-चन्द्र (अग्निकोणमें, अर्धचन्द्र, श्वेत) चन्द्रका आवाहन (श्वेत अक्षत-पुष्पसे)— ॐ इमं देवा असपत्न ः सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ट्र्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्थेन्द्रियाय ! इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विश एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना 🤻 राजा ॥ द्धिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम् । ज्योत्स्नापति निशानार्थं सोममावाहयाम्यहम् ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः यमुनातीरोद्धव आत्रेयगोत्र शुक्लवर्ण भो सोम ! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ सोमाय नम:, सोममावाहयामि, स्थापयामि। ३-मंगल (दक्षिणमें, त्रिकोण, लाल) मङ्गलका आवाहन (लाल फूल और अक्षत लेकर)— ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिच्या अयम्। अपा 🔍 रेता 🐦 सि जिन्वति ॥ धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्तेजस्समप्रभम्।

कुमारं शक्तिहस्तं च भौममावाह्याम्यहम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः अवन्तिदेशोद्भव भारद्वाजगोत्र रक्तवर्ण भो भौम ! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ भौमाय नमः, भौमपाबाहयामि, स्थापयामि । ४-बुध (ईशानकोणमें, हरा, धनुष)

बुधका आबाहन (पीले, हरे अक्षत-पुष्प लेकर)—
ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्विमिष्टापूर्ते सः मृजेयामयं च।
अस्मिन्तसथस्थे अध्युत्तरिसम् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत।।
प्रियङ्गुकलिकाभामं रूपेणाप्रतिमं बुधम्।
सीम्यं सौम्यगुणोपेतं बुधमावाहयाम्यहम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः मगधदेशोद्धव आत्रेयगोत्र पीतवर्ण भो बुध ! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ बुधाय नमः, बुधमावाहयामि, स्थापयामि । ५-बृहस्पति (उत्तरमें पीला, अष्टदल)

बृहस्पतिका आवाहन (पीले अक्षत-पुष्पसे) —

ॐ बृहस्पते अति यदयों अहाँद् द्युमद्विभाति क्रतुमजनेषु । यदीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम् । उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वैष ते योनिर्बृहस्पतये त्वा ॥ देवानां च मुनीनां च गुरुं काञ्चनसंनिभम् । वन्द्यभूतं त्रिलोकानां गुरुमावाहयाम्यहम् ॥ ॐ भूभुवः स्वः सिन्धुदेशोद्धव आङ्गिरसमोत्र पीतवर्णं भो गुरो !

इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐबृहस्पतये नमः, बृहस्पतिमावाहयामि, स्थापयामि। ६-शुक्र (पूर्वमें श्वेत, चतुष्कोण)

शुक्रका आवाहन (श्वेत अक्षत-पुष्पसे)— ॐ अन्नात्परिस्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्क्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिः। ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान ँ शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु॥

हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम्। सर्वशास्त्रप्रवक्तारं शुक्रमावाहयाम्यहम्।।

ॐ भूर्भुवः स्वः भोजकटदेशोद्भव भार्गवगोत्र शुक्लवर्ण भो शुक्र ! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ शुक्राय नमः, शुक्रमाबाह्यामि, स्थापयामि । ७ शनि (पश्चिममें, काला मनुष्य)

शनिका आवाहन (काले अक्षत-पुष्पसे) —

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतवे । शं वीरभि स्रवन्तु नः ॥ नीलाम्बुजसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् ।

छायामार्तण्डसम्भूतं शनिमावाहयाम्यहम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः सौराष्ट्रदेशोद्भव काश्यपगोत्र कृष्णवर्ण भो शनैश्चर! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ शनैश्चराय नमः, शनैश्चरमावाह्यामि, स्थापयामि।

८-राह् (नैर्ऋत्यकोणमें, काला मकर)

राहुका आवाहन (काले अक्षत-पुष्पसे) —

ॐ कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः संखा । कया शविष्ठया वृता ।

अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनम् । सिंहिकागर्भसम्भूतं राहुमावाहयाम्यहम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः राठिनपुरोद्धव पैठीनसगोत्र कृष्णवर्ण भो राहो ! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ राहवे नमः, राहुमावाहयामि, स्थापयामि । ९-केतु (वायव्यकोणमें, कृष्ण खड्ग)

केतुका आवाहन (धूमिल अक्षत-पुष्प लेकर)—

ॐ केत्ं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुषद्धिरजायधाः ॥

पलाशध्रुप्रसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकम् । रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं केतुमावाहयाम्यहम् ॥

ॐ भूर्भुव: स्व: अन्तर्वेदिसमुद्धव जैमिनिगोत्र धूम्रवर्ण भो केतो ! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ केतवे नमः, केतुमावाहयामि, स्थापयामि । नवग्रह-मण्डलकी प्रतिष्ठा—आवाहन और स्थापनके बाद हाथमें अक्षत लेकर 'ॐ मनो जूति॰<sup>१</sup>' इस मन्त्रसे नवग्रहमण्डलमें अक्षत छोड़े।

अस्मिन् नवग्रहमण्डले आवाहिताः सूर्यादिनवग्रहा देवाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु ।

#### नवग्रह-पूजन

नवमहोंका आवाहन कर इनकी पूजा (पृष्ठ १७५ से पृष्ठ १८४ तक लिखे विधानके अनुसार) करे। नाम मन्त्र निम्नलिखित है—

ॐ आवाहितसूर्योदिनवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः।

इस नाम-मन्त्रसे पूजन करनेक बाद हाथ जोडकर निम्नलिखित प्रार्थना करे —

प्रार्थना — ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च ।
गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे व्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ॥
सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्चपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः
सद्बुद्धिं च बुथो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः ।
राहुबहिुबलं करोतु सतत केतुः कुलस्योन्नतिं
नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला प्रहाः ॥

इसके वाद निम्नलिखित वानयका उच्चारण करते हुए नन्नप्रहमण्डलपर अक्षतछोड़ दे और नमस्कार करे —

निवेदन और नमस्कार—'अनया पूजवा सूर्योदिनवग्रहा: प्रीयन्तां न पप'

---

१ ॐ मनो जुतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पत्तियंज्ञमिषं तनोत्वस्प्टि यज्ञ ँ सप्रिमं दक्षातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामो३ म्प्रतिष्ठ ॥ (यजु॰ २ । १३)

# अधिदेवता और प्रत्यधिदेवताका स्थापन

उद्यापन, शतवण्डो, यज्ञानुष्ठान आदि विशेष अवसरोपर नवसहोके मण्डलमें नवसहोंके साथ अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता आदिको भी पूजा की जातों है। इनकी स्थापनाका विशेष नियम है, जिसका निर्देश यहाँ किया जाता है—

चित्रानुसार अधिदेवताओंको प्रहोंके दाहिने भागमें और प्रत्यधि-देवताओंको बार्ये भागमें स्थापित करना चाहिये।

## अधिदेवताओंकी 'स्थापना

(हाथमें अक्षत-पृष्य लेकर निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए चित्रानुसार नियत स्थानोंपर अधिदेवताओंक आवाहन-स्थापनपूर्वक अक्षत पृण्योंको छोड़ता जाय)।

१०-ईश्वर (सूर्यके दायें भागमें) आवाहन-स्थापन—
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकिषव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
एह्येहि विश्वेश्वर निश्चशृलकपालखट्वाङ्गधरेण सार्धम्।
लोकेश यक्षेश्वर यज्ञसिद्ध्ये गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते॥
ॐ भूर्भुवः स्वः ईश्वराय नमः, ईश्वरमावाहवामि, स्थापयामि।

११-उमा (चन्द्रमाके दायें भागमें) आवाहन-स्थापन— ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्यावहोरात्रे पाश्वें नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्। इष्णान्निषाणामुं म इषाण सर्वलोकं म इषाण।

(स्वन्दग्राण)

शिवः शिवा गुहो विष्णुर्बहान्स्थमकालेकाः। चित्रगुप्तोऽथ भान्त्रादेदीक्षणे चाधिदेवताः॥

सूर्यीद प्रहोंक दक्षिण पार्श्वमे क्रमश. शिल, पार्श्वी, स्कन्द, विष्णु, ब्रह्मा, इन्हर, प्रम, काल और चित्रगुप्त ायं अधिदेवता आंधींग्डत किये जाते हैं।'

देवदेवं जगन्नाथं भक्तानुग्रहकारकम्। चतुर्भुजं रमानाथं विष्णुपावाहयाम्यहम्।। ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णवे नमः, विष्णुपावाहयामि, स्थापयामि। १४-ब्रह्मा (बृहस्पतिके दायें भागमें) आवाहन-स्थापन—

ॐ आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्धी धेनुवोंढानङ्वानाशुः सप्तिः पुरन्धियोंचा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् ॥

कृष्णाजिनाम्बरधरं पद्मसंस्थं चतुर्मुखम् । वेदाधारं निरालम्बं विधिमावाहयाम्यहम् ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणमावाहयामि, स्थापयामि ।

१५-इन्द्र (शुक्रके दायें भागमें) आवाहन-स्थापन— ॐ सजोषा इन्द्र सगणी मरुद्धिः सोमं पिब वृत्रहा शुर विद्वान् । जहि शत्रूँ२रप मुधो नुदस्वाधाभयं कृणुहि विश्वतो नः। देवराजं गजारूढं शुनासीरं शतक्रतुम्। वज्रहस्तं महाबाह्मिन्द्रमावाह्याम्यहम् ॥ 🕉 भूर्भुवः स्वः इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि, स्थापयामि। १६-थम (शनिके दायें भागमें) आवाहन-स्थापन---ॐ यमाय त्वाऽङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्म: पित्रे ॥ धर्मराजं महावीर्यं दक्षिणादिक्पतिं प्रभुम्। रक्तेक्षणं महाबाह्ं यममावाह्याम्यहम् ॥ 🕉 भूर्भुवः स्वः यमाय नमः, यममावाह्यामि, स्थापयामि। १७-काल (राहुके दायें भागमें) आवाहन-स्थापन— ॐ कार्षिरसि समुद्रस्य त्वा क्षित्या उन्नयामि । समापो अद्धिरम्मत समोषधीभिरोषधीः॥ अनाकारमनन्ताख्यं वर्तमानं दिने दिने । कलाकाष्ठादिरूपेण कालमावाहयाम्यहम् ॥ ॐ भूर्भुवः खः कालाय नमः, कालमाबाह्यामि, स्थापयामि । १८-चित्रगुप्त (केतुके दायें भागमें) आवाहन-स्थापन— 🕉 चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय। धर्मराजसभासंस्थं कृताकृतविवेकिनम् । आवाहये चित्रगुप्तं लेखनीपत्रहस्तकम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्तमावाहयामि, स्थापयामि ।

#### प्रत्यिध देव <sup>१</sup>ताओंका स्थापन

बायें हाथमें अक्षत लेकर दाहिने हाथसे नवग्रहोंके बायें भागमें मन्त्रकों उच्चारण करने हुए चित्रानुसार नियत स्थानोंपर अक्षत छोडते हुए एक-एक प्रत्यधिदेवताका आवाहन स्थापन करे—

१९-अग्नि (सूर्यके बायें भागमें) आवाहन-स्थापन— ॐ अग्निं दूर्तं पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुवे। देवाँ २ आ सादयादिह ॥

रक्तमाल्याम्बरधरं रक्तपद्मासनस्थितम् । वरदाभयदं देवमग्निमावाहयाम्यहम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः, अग्निमाबाहयामि, स्थापयामि । २०-अप् (जल) (चन्द्रमाके बायें भागमें) आवाहन-स्थापन— ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥

आदिदेवसमुद्धृतजगच्छुद्धिकराः शुभाः । ओषध्याप्यायनकरा अप आवाहयाम्यहम् ॥

ॐ भूर्भुवः खः अद्ध्यो नमः, अप आवाह्यामि, स्थापयामि ।। २१-पृथ्वी (मंगलके बायें भागमें) आवाहन-स्थापन— ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्रथाः ।।

शुक्लवर्णां विशालाक्षीं कूर्मपृष्ठोपरिस्थिताम् । सर्वशस्याश्रयां देवीं धरामावाहयाम्यहम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः पृथिब्यै नमः, पृथिवीमावाहयामि,

२२-विष्णु (बुधके बावें भागमें) आवाहन-स्थापन— ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम् । समूहमस्य पा ँसुरे स्वाहा ॥

१ अग्निरापो धरा विष्णुः शक्तेन्द्राणी पितामहाः । पन्नगः कः क्रमाद्वामे प्रहप्रत्यिधंद्वताः ॥ मूर्यीद प्रहोके वामभागमे क्रमश अग्नि, जल, पृथ्वी, विष्णु, इन्द्रे, इन्द्राणी, प्रजण्यति, सर्पं और ब्रह्मा—यं प्रत्यधिदेवता स्थापित किये जाते हैं।

शङ्कचक्रगदापदाहस्तं गरुडवाहनम्। किरीटकुण्डलधरं विष्णुमावाहचाम्यहम्।। ॐ भूर्भुंवः स्वः विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि, स्थापयामि । २३-इन्द्र (बृहस्पतिके बार्ये भागमें) आवाहन-स्थापन— ॐ इन्द्र आसां नेता बृहस्पनिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः । देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्॥ ऐरावतगजारूढं सहस्राक्षं शचीपतिम्। वब्रहस्तं सुराधीशमिन्द्रमावाह्याम्यहम् ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि, स्थापयामि। २४-इन्द्राणी (शुक्रके बायें भागमें) आवाहन स्थापन ॐ अदित्यै रास्नाऽसीन्द्राण्या उष्णीषः । पूषाऽसि घर्माच दीष्व ॥ प्रसन्नवदनां देवीं देवराजस्य वल्लभाम्। नानालङ्कारसंयुक्तां शचीमावाहयाम्यहम् ॥ ॐ भूर्भुवः खः इन्द्राण्यै नमः, इन्द्राणीमावाहयामि, स्थापयामि । २५-प्रजापति (शनिके बायें भागमें) आवाहन-स्थापन— ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय ्स्याम पतयो रयीणाम् ।। आवाह्याम्यहं देवदेवेशं च प्रजापतिम्। अनेकव्रतकर्तारं सर्वेषां च पितामहम्॥ 35 भूर्भुवः स्वः प्रजापतये नम<sup>्</sup>, प्रजापतिमावाहयामि, स्थापयापि। २६-सर्प (राहुके बायें भागमें) आवाहन-स्थापन ॐ नमोऽस्तु सपेंभ्यो ये के च पृथिवीमन्। ये अन्तरिक्षे ये दिबि तेश्य. सर्पेश्यो नमः ।। अनन्ताद्यान् महाकायान् नानामणिविराजितान् । आवाहयाम्यहं सर्पान् फणासप्तकमण्डितान्॥ ॐ भूर्भुवः खः सर्पेभ्यो नमः, सर्पानावाहयामि, स्थापवामि ।

२७-ब्रह्मा (केतुके खायें भागमें) आवाहन-स्थापन—
ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुंचो वेन आवः।
स बुध्ना उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥
हंसपृष्ठसमास्तढं देवतागणपूजितम्।
आवाहयाम्यहं देवं ब्रह्माणं कमलासनम्॥
ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि, स्थापयामि।
नवप्रहोंके समान ही अधिदेवता तथा प्रत्यिधदेवताओंका भी
प्रतिष्ठापूर्वक पाद्यादि उपचारोंसे पूजन करना चाहिये।

## — ★ — पञ्चलोकपाल<sup>१</sup>-पूजा

नवयह मण्डलमें ही चित्रानुसार निर्दिष्ट स्थानोंपर गणेशादि पज्ञलोकपालोंका बायें हाथमें अक्षत लेकर दाहिने हाथसे छोड़ते हुए आवाहन एवं स्थापन करे।

## २८ गणेशजीका आवाहन और स्थापन-

ॐ गणानां त्वा गणपति ँ हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ँ हवामहे निधीनां त्वा निधिपति ँ हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् ॥

लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् । आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् ॥ ॐ भूर्भुवः खः गणपते ! इहागच्छ, इह तिष्ठ गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि ।

१ गणेशस्याम्बिका वायुराकाशस्यास्विनौ तथा । ग्रहाणापुत्तरे पञ्चलोकपालाः प्रकीर्तिताः ॥

२९-देवी दुर्गाका आवाहन और स्थापन---ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन । ससस्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्॥ पत्तने नगरे ग्रामे विपिने पर्वते गृहे। नानाजातिकुलेशानीं दुर्गामावाह्याम्यहम् ॥ 🕉 भूर्भुवः स्वः दुर्गे ! इहागच्छ, इह तिष्ठ दुर्गायै नमः, दुर्गामाबाहयामि, स्थापवामि । ३०-वायुका आवाहन और स्थापन— ॐ आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वर ँ सहस्त्रिणीभिरुप याहि यज्ञम् । वायो अस्मिन्त्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ आवाहयाम्यहं वायुं भूतानां देहधारिणम्। सर्वाधारं महावेगं मृगवाहनमीश्वरम् ॥ ॐ भूर्भुव: स्व: वायो ! इहागच्छ, इह तिष्ठ वायवे नप:, वायुमावाहयामि, स्थापवामि । ३९-आकाशका आवाहन और स्थापन— ॐ घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः पिबतान्तरिश्वस्य हविरसि स्वाहा । दिश: प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्य: स्वाहा ॥ अनाकारं शब्दगुणं द्यावाभूम्यन्तरस्थितम्। आवाहयाम्यहं देवमाकाशं सर्वगं शुभम्।। ॐ भूर्भुवः स्वः आकाश ! इहागच्छ, इह तिष्ठ आकाशाय नमः, आकाशमावाह्यामि, स्थापयामि । ३२ अश्विनीकुमारींका आवाहन और स्थापन— ॐ या वां कशा मधुमत्यश्विना सूनृतावती । तथा यज्ञं मिमिक्षतम् । उपयामगृहीतोऽस्यश्विभ्यां त्यैष ते योनिर्माध्वीभ्यां त्वा ॥ देवतानां च भैषज्ये सुकुमारौ भिषग्वरौ। आवाहयाम्यहं देवावश्विनौ पुष्टिवर्द्धनौ ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः अश्विनौ ! इहागच्छतम्, इह तिष्ठतम्, अश्विभ्यां नमः, अश्विनावाबाह्यामि, स्थापयामि ।

प्रतिष्ठा — तदनन्तर 'ॐ मनो जूति॰' इस मन्त्रसे अक्षत छोड़ते हुए पञ्चलोकपालोंको प्रतिष्ठा करे।

इसके बाद 'ॐ पञ्चलोकपालेभ्यो नमः' इस नाम-मन्त्रसे गन्धादि उपचार्सेद्वारा पूजनकर 'अनया पूजया पञ्चलोक-पालाः प्रीयन्ताम्, न मम' ऐसा कहकर अक्षत छोड़ दे।

(यज्ञादि विशेष अनुष्ठानोंमें वास्तोष्पति एवं क्षेत्रपाल देवताका पृथक्-पृथक् चक्र बनाकर उनकी विशेष पृजा की जाती है। नवम्रह-मण्डलके देवगणोंमें भी इनकी पूजा करनेका विधान है, अतः संक्षेपमें उसे भी यहाँ दिया जा रहा है—-)

## ३३-वास्तोष्पति-

ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान्स्वावेशो अनमीवो भवा नः । यत् त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ वास्तोष्पतिं विदिक्कायं भूशय्याभिरतं प्रभुम् । आवाहयाम्यहं देवं सर्वकर्मफलप्रदम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः वास्तोष्यते ! इहागच्छ, इह तिष्ठ वास्तोष्यतये नमः, वास्तोष्यतिमावाहयामि, स्थापयामि ।

३४-क्षेत्रपालका आवाहन-स्थापन—

निह स्पशमविदन्नन्यमस्माद्वैश्वानरात्पुर एतारमग्नेः ।
 एमेनमवृधन्नमृता अमर्त्यं वैश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवाः ॥
 भूतप्रेतिपशाचाद्यैरावृतं शूलपाणिनम् ।
 आवाहये क्षेत्रपालं कर्मण्यस्मिन् सुखाय नः ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः क्षेत्राधिपते ! इहागच्छ, इह तिष्ठ क्षेत्राधिपतये नमः, क्षेत्राधिपतिमावाहयामि, स्थापयामि ।

तदनन्तर 'ॐ मनो जृति॰' इस मन्त्रसे प्रतिष्ठाकर 'ॐ क्षेत्रपालाय नमः' इस नाम-मन्त्रद्वारा मन्धादि उपचारोंसे पूजा करे।

## दश दिक्पाल-पूजन

| नवग्रह मण्डलमें परिधिके बाहर पूर्वीद दसों दिशाओंके अधिपि                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| देवताओं (दिक्पाल देवताओं) का अक्षत छोड़ते हुए आवाहन एवं स्थाप-              |
| बरे।                                                                        |
| ३५-(पूर्वमें) इन्द्रका आवाहन और स्थापन—                                     |
| ॐ त्रातार्रामन्द्रमवितारमिन्द्रँ हवे हवे सुहव ँ् शूरमिन्द्रम्।              |
| ह्वयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रँ स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ॥                |
| इन्द्रं सुरपतिश्रेष्ठं वज्रहस्तं महाबलम्।                                   |
| आवाहये यज्ञसिद्ध्यै शतयज्ञाधिषं प्रभुम् ॥                                   |
| ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्र! इहागच्छ, इह तिष्ठ इन्द्राय नमः                      |
| इन्द्रभावाहयामि, स्थापयामि ।                                                |
| ३६-(अग्निकोणमें) अग्निका आवाहन और स्थापन—                                   |
| ॐ अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुत्वे । देवाँ२ आ सादयादिह ॥            |
| त्रिपादं सप्तहस्तं च द्विमूर्धानं द्विनासिकम्।                              |
| षण्नेत्रं च चतुःश्रोत्रमग्निमावाहयाम्यहम् ॥                                 |
| 🏻 ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने ! इहागच्छ, इह तिष्ठ अग्नये नमः,                     |
| अग्निमावाह्यामि, स्थापयामि ।                                                |
| ३७-(दक्षिणमें) यमका आवाहन और स्थापन—                                        |
| ॐ ययाय त्वाऽङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः पित्रे ॥ |
| महामहिषमारूढं दण्डहस्तं महाबलम्।                                            |
| यज्ञसंरक्षणार्थाय यममावाहयाम्यहम् ॥                                         |
| ॐ भूर्भुवः स्वः यम ! इहागच्छ, इह तिच्ठ यमाय नमः.                            |

३८-(नैर्ऋत्यकोणमें) निर्ऋतिका आवाहन और स्थापन— ॐ असुन्वन्तभयजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य। अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या नमो देवि निर्ऋते तुश्यमस्तु॥

यममाबाह्यामि, स्थापयामि।

सर्वप्रेताधिपं देवं नित्रर्शतं नीलविग्रहम् । आवाहये यज्ञसिद्धयै नरारूढं वरप्रदम् ॥ 🕉 भूर्भुवः स्वः निर्ऋते ! इहागच्छ, इह तिष्ठ निर्ऋतये नमः, निर्ऋतिमाबाह्यामि, स्थापयामि। ३९-(पश्चिममें) वरुणका आवाहन और स्थापन— 🕉 तत्त्वा यामि ब्रह्मणा बन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविधिः । अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुश ् स मा न आयुः प्रमोषीः ॥ शृद्धस्फटिकसंकाशं जलेशं यादसां पतिम्। आवाहये प्रतीचीशं वरुणं सर्वकामदम् ॥ ॐ भूर्भवः स्वः वरुण ! इहागच्छ, इह तिष्ठ वरुणाय नमः, वरुणमावाह्यामि, स्थापयामि। ४०-(वायव्यकोणमें) वायुका आवाहन और स्थापन— ॐ आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वर ्सहस्त्रिणीभिरूप याहि यज्ञम् । वायो अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ मनोजवं महातेजं सर्वतश्वारिणं शुभम्। यज्ञसंरक्षणार्थाय वायुमावाह्याम्यहम् ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः वायो ! इहागच्छ, इह तिष्ठ वायवे नमः, चायुमाबाहयामि, स्थापयामि । ४१-(उत्तरमें) कुबेरका आवाहन और स्थापन— ॐ कुविदङ्ग यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्यनुपूर्वं वियूय। इहेहैंथां कुणुहि भोजनानि ये बर्हियो नम उवितं यजन्ति ॥ उपयामगृहीतोऽस्यश्विभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्ण । एष ते योजिस्तेजसे त्वा वीर्याय त्वा बलाय त्वा ॥ आवाहयापि देवेशं धनदं यक्षपुजितम् ।

महाबलं दिव्यदेहं नरवानगतिं विभूम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः कुबेर ! इहागच्छ, इह तिष्ठ कुबेराय नमः, कुबेग्मावाहयामि, स्थापयामि ।

४२-(ईशानकोणमें) ईशानका आवाहन और स्थापन— ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद् वृधे रक्षिता पायुग्दब्धः खस्तये॥ सर्वाधिपं महादेवं भूतानां पतिमव्ययम्। आवाहये तमीशानं लोकानामभयप्रदम्॥ ॐ भूर्भुवः खः ईशान! इहागळ, इह तिष्ठ ईशानाय नमः,

ईशानमावाहयामि, स्थापयामि । ४३-(ईशान-पूर्वके मध्यमें) ब्रह्माका आवाहन और स्थापन— ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुवो वेन आवः । स बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः ॥

पद्मयोनि चतुर्मूर्ति वेदगर्भ पितामहम् । आवाहयामि ब्रह्माणं यज्ञसंसिद्धिहेतवे ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मन् ! इहागच्छ, इह तिष्ठ ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि, स्थापयामि ।

४४-(नैत्रईत्य-पश्चिमके मध्यमें) अनन्तका आवाहन और स्थापन---

ॐस्योनापृथिवि नो भवानृक्षरानिवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रथाः । अनन्तं सर्वनागानामधिषं विश्वरूपिणम् । जगतां शान्तिकर्तारं मण्डले स्थापयाम्यहम् ।।

ॐ भूर्भुवः स्वः अनन्त ! इहागच्छ, इह तिष्ठ अनन्ताय नमः, अनन्तमावाहयामि, स्थापयामि ।

प्रतिष्ठा — इस प्रकार आवाहन कर ॐ मनो॰' इस मन्त्रसे अक्षत छोड़ते हुए प्रतिष्ठा करे। तदनन्तर निम्नलिखित नाम-मन्त्रसे यथालब्योपचार पूजन करे—'ॐ इन्द्रादिदशदिक्यालेश्यो नमः।' इसके बाद 'अनया पूजया इन्द्रादिदशदिक्यालाः प्रीयन्ताम्, न मम'—ऐसा उच्चारण कर अक्षत मण्डलपर छोड़ दे।

#### - <del>\* ---</del>

# चतुःषष्टियोगिनी-पूजन

यज्ञादि अनुष्टानोमें चौंसठ योगिनियोंका विशेष पूजन प्राय. पृथक् वेदीमें चक्र बनाकर किया जाता है, परंतु साधारण पूजामें प्रायः पोडश मातृका-मण्डलपर ही चौंसठ योगिनियोंक आबाहन एव पूजनादिकी भी परम्परा है। तदनुसार बायें हाथमें अक्षत लेकर दाहिने हाथसे छोड़ते हुए निम्निलिखित नाम-मन्त्र पढ़कर चौंसठ योगिनियोंका आबाहन करे। आबाहन—

१-ॐ दिव्ययोगायै नमः, २-ॐ महायोगायै नमः, ३-ॐ सिद्ध्योगायै नमः, ४-ॐ महेश्वयै नमः, ५-ॐ पिशाचिन्यै नमः, ६-ॐ डािकन्यै नमः, ७-ॐ कालरात्र्ये नमः, ८-ॐ निशाचर्ये नमः, ९-ॐ कंकाल्ये नमः, १०-ॐ केंकाल्ये नमः, १०-ॐ तेंद्रवेताल्ये नमः, ११-ॐ हुँकार्ये नमः, १२-ॐ ऊर्ध्वकेश्ये नमः, १३-ॐ विरूपाक्ष्ये नमः, १४-ॐ शुष्काङ्गयै नमः, १५-ॐ नरभोजिन्ये नमः, १६-ॐ फट्कार्ये नमः, १७-ॐ वीरभद्राये नमः, १८-ॐ धूप्राक्ष्ये नमः, १९-ॐ कलहिप्रयाये नमः, २०-ॐ स्वताक्ष्ये नमः, २१-ॐ सक्षस्ये नमः, २२-ॐ घोराये नमः, २३-ॐ विश्वक्षपाये नमः, २४-ॐ भयङ्कर्ये नमः, २५-ॐ भाषणाये नमः, २३-ॐ विश्वक्षपाये नमः, २४-ॐ वीरकौमारिकाये नमः, ३०-ॐ चण्डये नमः, ३१-ॐ वाराह्ये नमः, ३२-ॐ प्राप्तिये नमः, ३०-ॐ चण्डये नमः, ३१-ॐ वाराह्ये नमः, ३२-ॐ प्राप्तिये नमः, ३०-ॐ चण्डये नमः, ३१-ॐ हित्तन्ये नमः, ३२-ॐ प्राप्तिये नमः, ३०-ॐ चण्डये नमः, ३१-ॐ हित्तन्ये नमः, ३५-ॐ हित्तन्ये नमः, ३६-ॐ

क्रोधदुर्मुख्यै नमः, ३६-ॐ प्रेतवाहिन्यै नमः, ३०-ॐ खद्वाङ्गनीर्घ-लम्बोष्ठ्यै नमः, ३८-ॐ मालत्यै नमः, ३१-ॐ मन्त्रयोगिन्यै नमः, ४०-ॐ अस्थिन्यै नमः, ४१-ॐ चिक्रण्यै नमः, ४२-ॐ प्राहायै नमः, ४३-ॐ भुवनेश्वर्यै नमः, ४४ ॐ कण्टक्यै नमः, ४५ ॐ कारक्यै नमः, ४६-ॐ शुभ्रायै नमः, ४७-ॐ क्रियायै नमः, ४८-ॐ दूत्यै नमः, ४१-ॐ करालिन्यै नमः, ५०-ॐ शिङ्खन्यै नमः, ५१-ॐ प्रहारिण्यै नमः, ५२-ॐ क्षरिरायै नमः, ५३-ॐ असन्धायै नमः, ५४-ॐ प्रहारिण्यै नमः, ५५-ॐ लक्ष्म्यै नमः, ५६-ॐ काम्वयै नमः, ५४-ॐ क्षर्यो नमः, ५६-ॐ काम्वयै नमः, ६०-ॐ चूर्जट्यै नमः, ६१-ॐ मालिन्यै नमः, ६२-ॐ अधोमुख्यै नमः, ६०-ॐ चूर्जट्यै नमः, ६१-ॐ मालिन्यै नमः, ६२-ॐ काम्वयै नमः, ६३-ॐ कपाल्यै नमः, ६४-ॐ विषभोजिन्यै नमः।

आवाहयाप्यहं देवीयोंगिनीः परमेश्वरीः । योगाभ्यासेन संतुष्टाः परं ध्यानसमन्विताः ॥ दिव्यकुण्डलसंकाशा दिव्यज्वालास्त्रिलोचनाः । मूर्तिमतीर्ह्यमूर्ताञ्च उत्राश्चैवोग्ररूपिणीः ॥

अनेकभावसंयुक्ताः संसारार्णवतारिणीः ।

यज्ञे कुर्वन्तु निर्विध्नं श्रेयो यच्छन्तु मातरः ॥

ॐ चतु.षष्टियोगिनीभ्यो नमः, खुष्मान् अहम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च ।

पूजन — आवाहनके बाद प्रतिष्ठापूर्वक निम्नलिखिन नाम मन्त्रसे गन्धादि उपचारोद्वारा पूजन करे —

'ॐ चतुःषष्टियोगिनीभ्यो नमः।'

प्रार्थना — पूजनके अनन्तर हाथ जोड़कर निम्न मन्त्रमे प्रार्थना करे — यज्ञे कुर्वन्तु निर्विध्नं श्रेयो यच्छन्तु मातरः ॥

इसके बाद हाथमे अक्षन लेकर 'अनया प्राचा चतुःषष्टियोगिन्यः प्रीयन्ताम्, नमम ।' कहकर मण्डलपर अक्षतकोड्ड

रक्षा-विधान

वार्ये हाथमें अक्षत, पीली सरसों, द्रव्य और तीन तायके मौली (नारा) लेकर दाहिने हाथसे ढककर नीचे लिखे मन्त्रसे अभिपत्त्रित कंग ॐ गणाधिपं नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम् । विष्णुं सदं श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वतीम् ॥ स्थानाधिपं नमस्कृत्य यहनाथं निशाकरम् । धरणीगर्भसम्भूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिम् ॥ दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महायहम् । राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषतः ॥ शक्ताद्या देवताः सर्वाः मुनींश्चैव तपोधनान् । गर्यं मुनि नमस्कृत्य नारदं मुनिसत्तमम् ॥ विसष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं च गोभिलम् । व्यासं मुनि नमस्कृत्य सर्वशास्त्रविशास्त्रम् ॥ विद्याधिका ये मुनय आचार्याश्च तपोधनाः । तान् सर्वान् प्रणमाम्येवं यज्ञरक्षाकरान् सदा ॥

अब निम्नलिखित मन्त्रोंसे दसों दिशाओंमें अक्षत तथा पीली सरसों

छोड़े—

पूर्वे रक्षतु वाराह आग्येय्यां गरुड्ध्वजः । दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैर्ऋ्यां मधुसूदनः ॥ पश्चिमे पातु गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः । उत्तरे श्रीपती रक्षेदैशान्यां तु महेश्वरः ॥ उर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेद् हाथोऽनन्तस्तथैव च । एवं दश दिशो रक्षेद् वासुदेवो जनार्दनः ॥ रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षस्वीशो महाद्रिधृक् । यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा ॥ स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु । अपक्रामन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः ॥ ये भूता विध्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञ्या । अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः ॥ सर्वेषामविरोधेन पूजाकर्म समारभे ॥ इसके बाद हाथकी मौली (नारा) को गणेशजीके सम्मृख रख दे। फिर इसे उठाकर गणपति आदि आवाहित देवताओं पर चढ़ाये तथा उसमें से पहले पूजक आचार्यको और आचार्य पूजकको रक्षा बाँधे। यजमानद्वारा रक्षाबन्धन—

ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम् । दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ अब यजमान आचार्यको निम्निलिखित मन्त्रसे तिलक करके प्रणाम करे-—

यजमानद्वारा तिलक — नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ आचार्यद्वारा रक्षाबन्धन - इसके बाद आचार्य यजमानको रक्षा बाँधे ॐ यदाबध्नन् दाक्षायणा हिरण्य - शतानीकाय सुमनस्यमानाः । तन्म आ बध्नामि शतशास्दायायुष्माञ्चरदिष्टिर्यथासम् ॥ येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः ।

तेन त्वापनुबध्नामि रक्षे मा चल मा चल ॥ अब आचार्य यजमानको निम्न मन्त्रसे तिलक करे

आचार्यद्वारा तिलक-

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

#### -×--

# श्रीशालग्राम-पूजन

श्रीशालग्राम साक्षात् सत्यनागयण १ त्यान् है, नारायणस्वरूप है इसिलये इसमें प्राण-प्रतिष्ठा आदि सम्कारोकी आवश्यकता नहीं होती। इनकी पूजामें आवाहन और चिमार्जन भी नहीं होता। इनके साथ देवी धमवती तुलसीका नित्य संयोग माना गया है। शयनवे समय तुलसी पत्रको

शालग्राम-शिलासे हटाकर पार्श्वमें रख दिया जाता है। जहाँ शालग्राम-शिला होती है, वहाँ सभी तीर्थ और भुक्ति-मुक्तिका वास होता है। शालग्रामका चरणोदक सभी तीर्थोंसे अधिक पवित्र माना गया है। शालग्रामकी पूजा सम संख्यामें अच्छी मानी जाती है, किंतु सम-संख्यामें दो शालग्रामोंका निपेध है। विषममें एक शालग्रामकी पूजाका विधान है। शालग्रामके साथ द्वारावती शिला भी रखी जाती है। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्धादि कार्योंमें शालग्रामका सांनिध्य विशेष फलप्रद होता है। स्त्री अनुपनीत ब्राह्मणादिको शालग्रामका स्पर्श नहीं करना चाहिये।

सत्यनाग्रयण-पूजा अथवा शालग्रामको नित्य-पूजामे शालग्रामकी मूर्तिको किसी पवित्र पात्रमें रखकर पुरुषसूक्तका पाठ करते हुए पञ्चामृत अथवा शुद्ध जलसे अभिषेक करानेके बाद मूर्तिको शुद्ध वस्त्रसे पोंछकर गन्धयुक्त तुलसीदलके साथ किसी सिंहासन अथवा यथास्थान पात्रादिमें विराजगान कराकर ही पूजा प्रारम्भ की जाती है।

## पूजन-विधि

संध्या वन्दनादि नित्यकृत्य सम्पन्न कर आचमन, पवित्रीधारण, मार्जन, प्राणायाम तथा पृजनका संकल्प कर हाथमें पुष्प लेकर गणपदि-गौरी-स्मरणपूर्वक भगवान् शालग्रामका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये—

ध्यान—नमोऽस्त्वनत्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहये। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः॥ ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। (भगवान्के सामने पृष्प रख दे।)

शालग्राममे भगवान् विष्णुकी नित्य संनिधि रहती है, इसलिये उनका आवाहन नहीं होता, आवाहनके स्थानगर प्रार्थनापूर्वक पुष्प समर्पित करे,

```
अन्य प्रतिमाओंमें प्रतिष्ठापुर्वक इस प्रकार आवाहन करे
आवाहन—ॐ सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्रपात् ।
            स भूमि ँ सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठदृशाङ्गलम् ॥
            आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव ।
            यावन् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं संनिधौ भव ॥
      ॐ श्रीमन्तारायणाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि।
(आवाहनके लिये पुष्य चढ़ाये।)
आसन—ॐ पुरुष एवेद् ् सर्वं यद्धतं यच्च भाव्यम् ।
                                यदन्नेनातिरोहति ॥
         उतामृतत्वस्येशानो
          अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम् ।
          भावितं हेममयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम् ॥
     🕉 श्रीमन्नारायणाय नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि।
(आसनके लिये पुष्प सर्मार्पेत करे )
पाद्य--ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पुरुषः ।
       पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।।
       गङ्गोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतम्।
       पादप्रक्षालनार्थाय दर्न मे प्रतिगृह्यताम् ॥
     ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयापि।
(आचमनीसे जल छोड़े।)
अर्घ्य — ॐ त्रिपादुर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्पेहाभवत् पुनः ।
        ततो विष्वद् व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥
        मन्भप्ष्याक्षतैर्य्वनपर्धं सम्पादितं मया।
        गृहाणार्घ्यं मया दत्तं प्रसन्तो बरदो भव ॥
```

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । हस्तयोरघ्यं समर्पयामि । (अर्घ्यका जल छोड़े ।) आचमन—ॐ ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः । स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूषिमधो पुरः ॥ कपूरेण सुगन्धेन वासितं स्वादु शीतलम् । तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वर ॥

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जल समर्पित करे ।)

एक शुद्ध पात्रमें कुङ्कुमादिसे स्वस्तिकादि बनाकर चन्दनयुक्त तुलसीदलके ऊपर भगवान्को स्थापितकर निम्नलिखित विधिसे स्नान कराये।

स्नान—ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः साभृतं पृषदाज्यम् । पश्रृँसताँश्चक्रे वायव्यानारण्या प्राग्याश्च ये ॥ मन्दाकिन्यास्तु यद् वारि सर्वपापहरं शुभम् । तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृहाताम् ॥

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । स्नानीयं जलं समर्पयामि । (जलमे स्नान कराये !)

स्तानाङ्ग-आचमन—ॐ श्रीमन्तारायणाय नमः । स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (स्नानके बाद आचमनीय जल समर्पित करे ।)

रुधस्नान — ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महाम् ॥ कामधेनुसमुद्भृतं सर्वेषां जीवनं परम् । पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम् ॥

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । ययःस्नानं समर्पयामि । (दृशसे स्नान कराये, पुनः शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) द्धिस्नान—ॐ द्धिकाव्यो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । सुरिभ नो मुखा करत्र ण आयू ँ वि तारिवत् ॥ पयसस्तु समुद्धृतं मधुराम्लं शशिप्रभम्। दध्यानीतं पया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । दिधस्नानं समर्पयामि । (दिधिसँ स्नान कराये, पुनः शुद्ध जलसे स्नान कराये।) घृतस्नान—ॐ घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः पिवतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा । दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्ध्यः स्वाहा । नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकम् । घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । घृतस्नानं समर्पयामि । (घृतसे स्नान कराकर शुद्ध जलसे स्नान कराये :) मधुस्नान—ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव ँ रजः । मधुद्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ २ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ पुष्परेणुसमुत्पनं सुखादु मधुरं मधु। तेजःपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । मधुस्नानं समर्पयामि । (मधु (शहद)से रनान कराये. पुनः शुद्धोदकसे स्नान कराये।) शर्करास्नान—ॐ अपा ँ रसमुद्धयस ँ सूर्वे सन्त ँ समाहितम् । अपा ँरसस्य यो रसस्तं वो गृह्णम्युत्तममुपयामगृहीतोऽ-सीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येव ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम् ॥ इक्षुरससमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभाम्।

🕉 श्रीमन्नारायणाय नमः। शर्करास्नानं समर्पयामि। (शर्करासे

मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

स्मान कराये, पुनः शुद्ध जलसे स्नान कराये।)

पञ्जामृतस्नान—निम्न मन्त्र पङ्कर पञ्जामृतसे स्नान कराये।

ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि वन्ति सस्त्रोतसः । सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित् ॥ पयोदधिघृतं चैव मधुशर्करयान्वितम् । पञ्चामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि । (पञ्चामृतसे स्नान करानेके बाद शुद्ध जलमे स्नान कराये।)

गन्धोदक स्नान—अः शुना ते अः शुः पृच्यतां परुषा परुः ।

गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥

मलयाचलसम्भूतचन्दनेन विमिश्रितम् ।

इदं गन्धोदकस्नानं कुङ्कमावतं नु गृह्यताम् ॥

350 श्रीमन्नारायणाय नमः । गन्धोदकस्नानं समर्पथामि । (केसरमिश्रित चन्दनसे स्नान कराये ।)

शुद्धोदकस्नान — शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्येतः श्येताक्षोऽरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णा यामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः । शुद्धं यत्सलिलं दिव्यं गङ्गाजलसमं स्मृतम् । समर्पितं मया भक्त्या शुद्धस्नानाय गृह्यताम् ॥

ॐ श्रीमनारायणाय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। (शुद्ध जलसे स्नान कराये'। तदनन्तर आचमनीय जल समर्पित करे। फिर खच्छ वस्त्रसे (अङ्गप्रोक्षण कर) पोंछकर तुलसीदल एव चन्दनके साथ शालग्रामको किसी सिंहासन आदिमें बैठाकर शेष पूजा करनी चाहिये।

१ यद्यासम्भव पुरुषमुक्तका पाठ करते हुए घण्टानादपूर्वक शुद्ध कल अथवा गङ्गाँद तीर्थजलोंद्वारा भगवान् शालपासका अधिपेक भी करना चाहिये, इससे उनकी विशेष अनुकम्या प्राप्त होती है।

भगवानुके स्नानीय अथवा अभिषेकका जल पवित्र जगहमें ढँककर रख दे। युजनके अन्तमें चरणोदकके रूपमें इसे ग्रहण करना चाहिये ,) वस्त्र —ॐ तस्पाद्यज्ञात् सर्वहृत ऋचः सामानि जिल्ररे । छन्दा ् सि जज़िरे नस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ शीतवातोष्णसंत्राणं लज्जाया रक्षणं परम्। देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ ३७ श्रीमन्तारायणाय नमः । बस्नं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि । (वस्त्र चढाये, पुनः आचमनीय जल दे।) उपवस्त्र---- उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने । भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर । ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । उपवस्त्रं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि । ( उपवस्त्र चढाये तथा आचमनीय जल समर्पित करे ।) यज्ञोपत्रीत — ॐ तस्मादञ्चा अजायन्त ये के चो भयादंतः । गावो ह जित्तरे तस्मात्तस्माज्ञाता अजावयः ॥ नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिग्णं देवतामयम् । उपबीतं मया दत्तं गृहाण परेमश्वर ॥ ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि । (यज्ञोपवीत अर्पण कर पुनः आचमनीय जल दे 1)(S) गन्ध — 🕉 तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रत: । तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाद्ध्यं सुमनोहरम्। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्।। ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । चन्द्रनं समर्पयामि । (मलय चन्द्रन नदाये।) अक्षत— (शॉलपामपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, अत अक्षतके

स्थानपर श्वेत तिल अर्पित करना चाहिये।)

```
🕉 अक्षन्ममीमदन्त ह्याव प्रिया अधूषत । अस्तोपत स्वभानवो
वेप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ने हरी ॥
        अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः ।
        मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥
    🕉 श्रीमन्नारायणाय नमः । अक्षतस्थाने श्वेततिलान् समर्पयामि ।
(स्वेत तिल चढाये।)
गुष्य—ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्।
      समृद्धमस्य पाँ सुरे स्वाहा ॥
      माल्यादीनि स्गन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो ।
      मयानीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ।।
    ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि । (पुण्य
और पृष्पमालाओंसे अलङ्कल करे।)
नुलसीपत्र—ॐ यत्पुर्रुषं व्यद्धुः कतिधा व्यकल्पयन्।
           मुखं किमस्यासीत् किं बाह् किमूरू पादा उच्चेते ॥
           तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीम्।
            भवमोक्षप्रदां तुभ्यमर्पयामि हरिप्रियाम् ॥
    ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसीदलं तुलसीमञ्जरीं च
प्रमर्पयामि । (नुलमीदल तथा तुलसीम द्वरी अर्पित करे ।)
रूर्वा—ॐ काण्डात्काण्डात् प्ररोहन्ती परुष: परुषस्परि ।
      एवा नो दूर्वे प्र तनु सहस्रेण शतेन च॥
      दुर्वाङ्करान् सुहरितानमृतान् मङ्गलप्रदान्।
      आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण परमेश्वर ॥
    ॐ श्रीमन्तारायणाय नमः। दूर्वाङ्करान् समर्पयामि। (दूव
अपित करे।)
आभूषण — वज्रमाणिक्यवैदुर्वमुक्ताविद्रुपमण्डितम् ।
           पुष्परागसमायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यताम् ॥
```

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । अलङ्करणार्थे आभृषणानि समर्पयामि ।

( अलङ्कत करनेके लिये आभूपण समर्पित करे ।)

सुगन्धित तैल — अहिरिब भोगै: पर्चेति बाहुं ज्याया हेति परिबाधमानः । हस्तक्ष्मे विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमा ्सं परि पात् विश्वतः ॥

> तैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च । मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वर ॥

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । सुगन्धिततैलादिद्रव्यं समर्पयामि । (सुगन्धित तेल, इतर आदि अपित करे ।)

धूप ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमामीद् बाह् राजन्यः कृतः ! ऊरू तदस्य यद्देश्यः पद्भ्या ँ शृहो अजायत ॥ वनस्पतिरसोद्धृतो गन्धाद्यो गन्ध उत्तमः । आन्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥

ॐ श्रीमन्तारायणाय नमः। धूषमाद्यापयामि। (धूप आधापित करे।)

दीप — ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत । श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादिग्नरजायत ॥ सान्यं च वर्तिसंयुक्तं बह्विना चोजितं मया । दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् ॥

ॐ श्रीमन्नासयणाय नमः । दीपं दर्शयामि । (घृत-दीप दिखाये तथा हाथ थी ले ।)

नैतेद्य — 'मगवानुके भोगके निमिन्त सामने रखे नैवेदामें तृलसीदल छोड़कर पाँच प्रांस मुद्रा दिखाये

१-ॐ प्राणाय स्वाहा — कनिष्टिका, अनामिका और अँगृटा मिलाये २ ॐ अपानाय स्वाहा अनामिका, मध्यमा और अँगृटा मिलाये। ३-ॐ व्यानाय स्वाहा—मध्यमा, तर्जनी और अँगूठा मिलाये। ४-ॐ उदानाय स्वाहा—तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और अँगूठा मिलाये।

५-ॐ समानाय स्वाहा—सन्व अँगृलियाँ मिलाये ।

इसके बाद निम्न मन्त्र पहकर नैवेद्य भगवान्को नियंदित करे—

ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्ष ्रशीष्णों द्यौः समवर्तत ।

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ २ अकल्पयन् ॥

त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुश्यमेव समर्पये ।

गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ॥

ॐ शीमन्तरायणाय नमः । नैवेद्यं निवेदयामि, मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि, आव्यमनीयं जलं च समर्पयामि । (नैवेद्य निवेदित करे तथा पानीय जल अर्पित करे ।)

अखण्ड ऋतुफल—ॐ याः फलिनीयां अफला अपुष्पा याञ्च पुष्पिणीः । बृहस्पतिप्रसृतास्ता नो मुझन्तः हसः ॥ इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव । तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्ञन्मनि जन्मनि ॥ ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । अखण्डऋतुफलं समर्पयामि । (अखण्ड ऋतुफलं समर्पितकरे ।)

ताम्बूल—ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीय्म इध्मः शरद्धवि ॥ पूर्गीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् । एलालबङ्गसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॥ ॐ श्रीमन्नारायणाय नपः । एलालबङ्गपूर्गीफलयुतं ताम्बूलं समर्पयापि । (इलायबी, लवंग तथा पृगीफलयुक्त ताम्बूल अर्पित करें ।) दक्षिणा—ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भृतस्य जातः पतिरेक आसीत् । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ दक्षिणा प्रेमसहिता यथाशकितसमर्पिता । अनन्तफलदामेनां गृहाण परमेश्रवर ॥ ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयापि। (द्रव्य

दक्षिणा अर्पित करे।)

आरती—किसी खिस्तिकादि माङ्गलिक चिह्नोंसे अलङ्कृत तथा पृप-अक्षतादिसे सुसज्जित थालीमें कर्पूर अथवा घृतकी वर्तीको प्रज्वलित कर जलमे प्रोशित कर ले. पुन. घण्या नाद करते. हुए अपने स्थानपर खड़े होकर भगवानुकी महलमय आस्ती करे । आरतीका यह मुख्य विधान है कि मर्वप्रथम चरणोंमें चार बार, नाभिमें दो बार मुख्यमे एक बार आरती करनेके बाद प्नः समस्त अङ्गोंकीं सात बार आरती करनी चाहिये। फिर शङ्खें जल लेकर भगवान्कं, चारां ओर ध्रमण कराये तथा भगवान्को निबोदित करे।

आरती-मन्त्र —ॐ इद ्हिबः प्रजननं मे अस्तु दशवीर ्सर्वगण् खरतये। आत्मसनि प्रजासनि पश्सनि लोकसन्य-भयसनि । अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वनं पयो ग्रेतो अस्मास् धत्त ॥ कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम्। आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव ॥ श्रीसत्यनारायणजीकी आस्ती जय लक्ष्मीरमणा, श्रीलक्ष्मीरमणा। सत्यनारायण स्वामी जन-पातक-हरणा ॥ जयः ॥ टेक ।

रत्नजटित सिंहासन अद्भुत छबि राजै। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजै॥ जय॰॥ प्रकट भये कलि कारण, द्विजको दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण बनकर कञ्चन-महल कियो ॥ जय॰ ॥ दुर्बल भील कठारो, जिनपर कृपा करी। चन्द्रचूड एक राजा, जिनकी बिपति हरी॥ जय॰॥ वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन्हीं। सो फल भोग्यो प्रभुजी फिर अस्तुति कीन्हीं ॥ जय॰ ॥ भाव-भिकतके कारण छिन-छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो ॥ जय॰ ॥ ग्वाल-बाल सँग राजा वनमें भक्ति करी। मनवाञ्छित फल दीन्हों दीनदयालु हरी।। जयः॥ चढ्त प्रसाद सवायो कदलीफल, मेवा। धूप-दीप-तुलसीसे राजी सत्यदेवा ॥ जयः ॥ (सत्य) नारायणजीकी आरति जो कोइनर गावै । तंन-मन-सुख-सम्पति मन-वाञ्छित फल पावै ॥ जयः ॥ स्तुति-प्रार्थना-शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यांनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॥ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः ॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च ।

नमा ब्रह्मण्यदेवाय गाब्राह्मणाहताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् । सर्वदेवनमस्कारः केशवम्प्रति गच्छति ॥ मृकं करोति वाचरलं पहुं लङ्घयते गिरिम्।
यक्तृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्॥
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥
पापोऽहं पापकमहिं पापातमा पापसम्भवः।
त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव॥
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च।
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः॥

शङ्ख-जल-तदनन्तर शङ्खुका जल भगवान्पर घुमाकर अपने ऊपर तथा भक्तजनींपर निम्न मन्त्रके द्वारा छोड़े—

शङ्खमध्यस्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि । अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ पुष्पाञ्जलि—हाथमें पूण लेकर इस प्रकार प्रार्थना करे

3% यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥ 3% राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। स मे कामान् काम कामाय महां कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु॥ कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः।

ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्रचं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं रामन्तपर्यायी स्मात् सार्वभौमः सार्वायुषान्ता-दापसर्धात् पृथिक्वै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तद्य्येष श्लोकोऽभिगीतो परुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसम् गृहे । आविश्वितस्य कामप्रेविंश्वेदेवाः सभासद इति ॥

ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात् । सं बाहुश्यां धमति सं पतत्रैद्यांवाभूमी जनवन् देव एकः ।

तत्पुरुषाय विद्यहे नारायणाय धीर्माह तन्नी विष्णुः प्रवोदयान् । [ 592 ] नि॰ कर्मे॰ पृ॰ प्र॰ ९ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात्। करोति यद्यत् सकलं परम्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्॥

ॐ श्रीमन्त्रारायणाय नयः। पुष्पाञ्चलि समर्पयामि। (भगनान्को पुष्पाञ्जलि समर्पित करे।)

प्रदक्षिणा — ॐ ये तीर्थाीन प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः । तेषा ँ सहस्रयोजनेऽव धन्यानि तत्पसि ॥ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । प्रदक्षिणां समर्पयामि । (भगवान्की प्रदक्षिणां कर उन्हें साष्टाङ्ग श्रणाम करे, नदनन्तर क्षमा-प्रार्थना करे ।) क्षमा-प्रार्थना—मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भिक्तिहीनं जनार्दन । यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ॥ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्धवेत् ।

तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥

चरणामृत-ग्रहण — भगवान्का चरणोदक अति पुण्यप्रद, कल्याणकारी है एवं सभी पाप तापोंका समूल उच्छेद कर देता है अतः श्रद्धा-भिवतपूर्वक पूजनके अन्तमें इसे सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिये। ग्रहण करते समय इसे भूमिपर न गिरने दे। अतः बायें हाथके ऊपर खच्छ दोहरा वस्न रखकर उसपर दाहिना हाथ रखे तथा दाहिने हाथमें लेकर ग्रहण करे। चरणोटकके बाद पञ्चामृत लेना चाहिये।

तुलसी-ग्रहण—तदनत्तर भगवान् शालग्रागको अर्पित एवं भोग लगाया गया तुलसीदल निम्न मन्त्रसे लेना चाहिये— पूजनानन्तरं विष्णोरिपितं तुलसीदलम् । भक्षमेदेहशुद्धार्थं चान्द्रायणशताधिकम् ॥

प्रसाद-ग्रहण — अन्तमें भगवान्को भोग लगाये गये नैयेद्यको प्रसादरूपमें भक्तोंको बाँटकर स्वयं भी ग्रहण करे।

# श्रीमहालक्ष्मी-पूजन

भगवती महालक्ष्मीं चल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य सभी सम्पत्तियों, सिद्धियों एवं निधियोंकी अधिष्ठात्री साक्षात् नारायणी है भगवान् श्रीगणेश सिद्धि, बुद्धिके एवं शुभ और लाभके स्त्रामी तथा सभी अमङ्गलों एवं विष्नोंके नाशक है, ये सत्-बुद्धि प्रदान करनेवाले हैं। अत-इनक समवेत सूजनसे सभी कल्याण मङ्गल एवं आनन्द प्राप्त होते हैं।

कार्तिक कृष्ण अमावास्याको भगवतो श्रीमद्यालक्ष्मी एव भगवान् गणशकी नृतन प्रतिमाआंका प्रतिष्यापूर्वक विशेष पूजन किया जाता है , पूजनके लिये किसी चौकी अधवा कपड़ेके पत्नित्र आसनपर गणशजीके दाहिने भागमें माता महालक्ष्मीको स्थापित करना चाहिये। पूजनके दिन सरको खच्छ कर पूजन स्थानको भी पवित्र कर लेना चाहिये और खयं भी पवित्र होकर श्रद्धा-भिक्तपूर्वक सायेकालमे इनका पूजन करना चाहिये। मूर्तिमची श्रीमद्यालक्ष्मीजीके पास ही किसी पवित्र पात्रमें केसरयुक्त चन्द्रनसे अप्टदल कमल बनाकर इसपर द्रव्य लक्ष्मी (रुपयों) को भी स्थापित करके एक साथ ही दोतोकी पूजा करनी चाहिये पूजन सामग्रीको यथास्थान स्व ले।

सर्वप्रथम पूर्वीभिमुख अथवा उत्तर्गाधमुख हो आचमन, प्रवित्री धारण मार्जन प्राणायाम कर अपने ऊपर तथा पूजा सामग्रीपर निम्न मन्त्र पढ़कर जल छिड़के —

> ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्परेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥

आसन-शुद्धि और खस्ति पाठ (पृ॰ सं॰ १६८ के अनुसार) कर हाथमें जल अक्षनादि लेकर पूजनका संकल्प करे---

संकल्प—ॐ विष्णुः....(पृष्यं १९ के अनुसार) मासोत्तमे मासे कार्तिकमासे कृष्णपक्षे पुण्यायाममावास्यायां तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्न. अमुक नाम शर्मा (वर्मा, गुप्तः, दासः) अहं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलावाप्तिकामनया ज्ञाता-ज्ञातकायिकवाचिकमानसिकसकलपापनिवृत्तिपूर्वकं स्थिरलक्ष्मी-प्राप्तये श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं महालक्ष्मीपूजनं कुबेरादीनां च पूजनं करिष्ये । तदङ्गत्वेन गौरीगणपत्यादिपूजनं च करिष्ये ।

यह संकल्प-वाक्य पढ़कर जलाक्षतादि गणेशजीके समीप छोड़ दे। अनन्तर सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन करे। गणेश-पूजनसे पूर्व उस नूतन प्रांतमाकी निम्न-रीतिसे प्राण-प्रतिष्ठा कर ले—

प्रतिष्ठा — बायें हाथमें अक्षत लेकर निम्न मन्त्रोंको पढ़ते हुए दाहिने हाथसे उन अक्षतोंको गणेशजीकी प्रतिमापर छोड़ता जाय —

ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ ै समिमं दधातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामो३ म्प्रतिष्ठ ।

ॐ अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कञ्चन ॥

इस प्रकार प्रतिष्ठा कर भगवान् गणेशका षोडशोपचार पूजन (पृ॰ सं॰ १७४ –१८५ के अनुसार) करे। तदनन्तर नवग्रह (पृ॰ सं॰ २१०), षोडशमानृका (पृ॰ सं॰ २०५) तथा कलश-पृजन (पृ॰ सं॰ १८६) के अनुसार करे।

इसके बाद प्रधान-पूजामे भगवती महालक्ष्मीका पूजन करे। पूजनसे पूर्व नृतन प्रतिमा तथा द्रव्यलक्ष्मीकी 'ॐ मनो जूति॰' तथा 'अस्यै प्राणाः' इत्यदि मन्त्र पह्नकर पूर्वोक्त रीतिसे प्राण-प्रतिष्ठा कर ले। सर्वप्रथम भगवती महालक्ष्मीका हाथमें फूल लेकर इस प्रकार ध्यान करे—

ध्यान—या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनिमता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया। या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखिनतैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता॥ ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजनस्वज्ञाम् । चन्द्रा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥ ॐ महालक्ष्म्यै नमः । ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि । (ध्यानके लिये पुष्पं अपित करे ।)

आवाहन मर्वलोकस्य जनर्गी सर्वसौख्यप्रदायिनीम्। सर्वदेवमयीमीशां देवीमावाहयाम्यहम्॥ ॐ तां प आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगापिनीम्। यस्यां हिस्पयं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्॥

ॐ महालक्ष्म्यै नमः । पहालक्ष्मीमावाहयामि, आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि । (आवाहनके लिये पुष्प दे )

आसन — तप्तकाञ्चनवर्णाभं मुक्तामणिविराजितम् । अमलं कमलं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम् ॥ ॐ अञ्चपूर्वा रथमध्यां इस्तिनादप्रमोदिनीम् । श्रियं देवीमुप हृये श्रीर्मा देवी जुषताम् ॥

ॐ महालक्ष्ये नमः। आसनं समर्पयापिः। (आसनके लिये कमलादिके पुष्प अर्पण करे।)

पाद्य गङ्गादितीर्थसम्भूतं गन्धपुष्पादिभिर्युतम् । पाद्यं ददाम्यहं देवि गृहाणाशु नमोऽस्तु ते ॥ ॐ कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारममार्द्यं ज्वलन्तीं तृप्ता तर्पयन्तीम् । पद्मेस्थितां पदावर्णां तामिहोप ह्वये श्रियम् ॥ ॐ महालक्षये नमः । पादयोः पाद्यं समर्पयामि । (चन्दन

पृष्पादियुक्त जल अर्पित करे ।)

अर्ध्य — अष्टगन्धसमायुक्तं स्वर्णपात्रप्रपूरितम् । अर्ध्यं गृहाण महत्तं महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते । ॐ चन्द्रां प्रभासां यशमा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् । तां पद्मनीमीं शरणं प्र पद्येऽलक्ष्मीमें नश्यतां त्वां वृणे ॥ ॐ महालक्ष्म्यै नमः । हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि । (अष्टगन्धमिश्रित<sup>रे</sup> जल अर्घ्यपात्रसे देवीके हाथोंमें दे ।)

आचमन—सर्वलोकस्य या शक्तिर्ब्रह्मविष्ण्वादिभिः स्तुना । ददाप्याचमनं तस्त्रै महालक्ष्ये मनोहरम् ॥

ॐ आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽध बिल्वः । तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥ ॐ महालक्ष्म्ये नमः । आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचगनके लिये जल चढाये ।)

स्नान—मन्दाकिन्याः समानीतेहेंमाष्ट्रोरुहवासितैः ।

स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिलैश्च सुगन्धिभिः॥
ॐ महालक्ष्ये नमः। स्नानं समर्गराणि । (स्नानीय जल

ॐ महालक्ष्म्यै नमः । स्तानं समर्पद्मामि । (स्तानीय जल अर्पित करे ।) स्तानान्ते आचमनीयं जलं समर्पद्मामि । (स्तानकं बाद 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' ऐसा उच्चारण कर आचमनकं लिये जल दे ।) दुग्ध स्तान—कामधेनुसमुत्यन्तं सर्वेषां जीवनं परम् ।

> पावनं वज्ञहेतुरुच पयः स्नानार्थमर्पितम् ॥ ॐ पयः पृथिच्यां पय ओषधीपु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः ।

पथस्वतीः प्रदिशः सन्तु महाम् ॥

ॐ महालक्ष्ये नमः पयःस्नानं समर्पयामि। पयःस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। (गौके कच्चे दूधसे स्नान कराये, पुनः शुद्ध जलसे स्नान कराये।)

दिधरनान—पयसस्तु समुद्धृतं मधुराप्तं शशिप्रभम्। दध्यानीतं मया देवि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

ॐ दिधक्राव्यो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभि नो मुखा करत्र ण आयू ्ँ वि तारिपत् ।

१ भगर, तगरं, सन्दन, कस्तृयं, लालचन्दर्वं, कुंकुश, देवतार्थं केसर—धे अध्यान्य कहंलात हैं।

३७ महालक्ष्म्यं नमः । दिधस्नानं समर्पवामि । दिधस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पवामि । (दिधिसे स्नान कराये, फिर शुद्ध जलसे स्नान कराये ।)

घृतस्यान—अवनीतसमृत्यन्तं सर्वसंतोषकारकम् । घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

ॐ घृतं घृतपावानः पिवत वसां वसापावानः पिवतान्तरिक्षस्य हिवरिस स्वाहा । दिशः प्रदिशं आदिशो विदिशं उद्दिशो दिग्ध्यः स्वाहा ॥ ॐ महालक्ष्म्यै नमः । घृतस्नानं समर्पयापि । घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयापि । (घृतसे स्नान कराये तथा फिर शुद्ध जलसे स्नान कराये ।)

मधुस्नान—तरुपुष्पसमुद्भृतं सुखादु मधुरं मथु। तेजःपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव<sup>ँ</sup> रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥

ॐ महालक्ष्म्यै नमः। मधुरनानं समर्पयामि। मधुरनानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। (मधु (शहद) से स्नान कराये, पुनः शुद्ध जलसे स्नान कराये।)

शर्करास्नान—इक्षुसारसमुद्धूता शर्करा पृष्टिकारिका। मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

ॐ अपा ्ँरसमृद्वयस<sup>\*</sup>् सूर्ये सन्त<sup>\*</sup>्समाहितम् । अपा ्ँरसस्य यो रसस्तं वो गृह्णाम्युत्तममुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुन्दं गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुन्दतमम् ॥

3% महालक्ष्म्यै नमः । शर्करास्नान समर्पयामि, शर्करास्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (शर्करामे स्नान कराकर पश्चात् शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) रञ्चामृतस्नान—एकत्र मिश्रित पञ्चामृतसे एकतन्त्रसे निम्न मन्त्रसे स्नान कराये—

पयो दिध घृतं चैव मधुशर्कस्यान्वितम्। पञ्चामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥ ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीर्माप यन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चघा सो देशेऽभवत् सरित्॥

ॐ महालक्ष्म्यै नमः। पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि, पञ्चामृत-न्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। (पञ्चामृतस्नानके अनन्तर शुद्ध जलसे स्नान कराये।)

(यदि अभिषेक करना अभीष्ट हो तो शुद्ध जल या दृष्यादिये श्रीसृक्त' का पाठ करते हुए अखण्ड जलधारासे रनान (अभिषेक) कराये। मृण्यय प्रतिमा अखण्ड जलधारासे श्रीस्त न हो जाय इस आशयसे धानुकी पूर्ति या इत्यलक्ष्मीषर अभिषेक किया जाता है, इसे पृथक् पाउमें कराना चाहिये।)

गन्धोदकस्मान — मलयाचलसम्भूतं चन्दनागरुसम्भवम् । चन्दनं देवदेवेशि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

ॐ महालक्ष्म्यै नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। (गन्ध (चन्द्रन) मिश्रित जलसे म्नान कराये।)

शुद्धोदक-स्नान—मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम् । तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यनाम् ॥

ॐ महालक्ष्ये नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। गङ्गाजल अथवा शुद्ध जलसे स्नान कराये, तदनन्तर प्रतिमाका अङ्ग-प्रोक्षण कर (पोछकर) उसे यथास्थान आसनपर स्थापितं करे और निम्नरूपसे उत्तराङ्ग-पूजन करे।)

आचमन — शुद्धोदकस्तानके बाद 'ॐ महालक्ष्यी नमः' ऐगा कहकर आचमनोय जल अर्पित करे ।) वस्त्र—दिव्याम्बरं नृतनं हि क्षौमं त्वतिमनोहरम्। दीयमानं मया देवि गृहाण जगदम्बिके॥ ॐ उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। प्रादुर्भृतोऽस्मि सम्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे॥

ॐ महालक्ष्ये नमः। वस्तं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि। (वस्त्र अर्पित करे, आचमनीय जल दे।) उपवस्त्र—कञ्चुकीमुपवस्त्रं च नानारतैः समन्वितम्। गृह्याण त्वं मया दत्तं मङ्गले जगदीश्वरि ॥

ॐ महालक्ष्म्यै नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि। (कशुकी आदि उत्तरीय वस्त्र चढ़ाये, आचमनके लिये जल दे।)

मधुपर्क-कांस्ये कांस्येन पिहितो दिधमध्वाज्यसंयुतः।

मधुपकों मयानीतः पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्।।

ॐ महालक्ष्म्यै नमः । मध्यर्षकं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि । (काँस्यपात्रमें स्थित मधुगर्क समर्पित कर भाचमनके लिये जल दे ।)

आभृषण — रत्नकङ्कणवैदूर्यमुक्ताहारादिकानि च । सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व भोः ॥ ॐ क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् । अभृतिमसमृद्धिं च सर्वा निर्णुद मे गृहात्॥

ॐ महालक्ष्ये नमः। नानाविधानि कुण्डलकटकादीनि आभूषणानि समर्पयामि। (आभूषण समर्पित करे)

गन्ध—श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् । विलेपनं सुरश्रेष्ठे चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॥ ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् । ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोप हृये श्रियम् ॥ ॐ पहालक्ष्म्ये नप । गन्धं समर्पयामि । (अनामिका अँगृलीसे वेसागविभिक्षतं चन्दन अर्पितं कर ।)

रवतचन्दन — रक्तचन्दनसम्मिश्रं पान्जितसपुद्धवम् । मया दत्तं महालक्ष्मि चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॥

ॐ महालक्ष्म्यै नमः । स्वतचन्दनं समर्पयामि । (अनामिकासे स्वत चन्दन चढ़ाये ।)

सिन्दूर—सिन्दूरं रक्तवर्णं च सिन्दूरतिलकप्रिये। भक्त्या दत्तं मया देवि सिन्दूरं प्रतिगृहाताम्॥

ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वात प्रमियः पतयन्ति यहाः । घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दन्तूर्मिभः पिन्वमानः ॥

३७ महालक्ष्म्यै नमः । सिन्दूरं समर्पवामि । (देवीजीको सिन्दूर चढाये ।)

कुङ्कम—कुङ्कमं कामदं दिव्यं कुङ्कमं कामरूपिणम् । अखण्डकामसौभाग्यं कुङ्कमं प्रतिगृह्यताम् ॥

ॐ महालक्ष्म्यै नमः । कुङ्कुमं समर्पयामि । (कुङ्कुम अर्पित करे ।) पुष्पसार (इतर) — तैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च । मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्विर ॥

ॐ महालक्ष्म्यै नमः । सुगन्धिततैलं पुष्पसारं च समर्पयामि । (सुगन्धित तेल एवं इतर चढ़ाये ।)

अक्षत १—अक्षताञ्च सुरश्रेष्ठे कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः । मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरि ॥

अर्थ महालक्ष्म्यै नमः । अक्षतान् समर्पयामि । (कृङ्क्ष्माकः अक्षतः अर्पित करें ।)

१ रेक्सन्तरमे कही नकहीं महालक्ष्मीको अक्षतके स्थानपर वल्डा या भाँगया वशा भोगमें गुड़का प्रसाद दिया जाता है।

पुष्पं एवं पुष्पमाला माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । मयानीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ ॐ मनसः काममाकूर्ति वाचः सत्यमशीमहि । पशुनां रूपमन्तस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥

ॐ महालक्ष्म्यै नमः । पुष्पं पुष्पमालां च समर्पवामि । (देत्रीजीको पुष्पौं तथा पुष्पमालाओंसे अलङ्कृत करे, यथासम्भव लाल कमलके फूलोंसे पूजा करे ।)

दूर्वा —विष्णवादिसर्वदेवानां प्रियां सर्वसृशोभनाम् । क्षीरसागरसम्भूते दूर्वा स्वीकुरु सर्वदा ॥

ॐ महालक्ष्म्यै नमः । दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि । (दूर्वाङ्कुर अर्पित करे 1)

#### अङ्गपूजा

रोली, कुङ्कुममिश्रित अक्षत पृष्पोसे निम्नाङ्कित एक एक नाम मन्त्र पढ़ते हुए अङ्गपुजा करे—

ॐ चपलायै नमः, पादौ पूजयामि ।

ॐ चञ्चलायै नमः, जानुनी पूजयामि ।

ॐ कमलायै नमः, कटि पूजवामि ।

ॐ कात्यायन्यै नमः, नाभिं पूजवामि ।

ॐ जगन्मात्रे नमः, जठरं पूजवामि ।

३७ विश्ववल्लभायै नमः, वक्षःस्थलं पूजयामि ।

ॐ कमलवासिन्यै नमः, हस्तौ पूजवामि ।

ॐ पद्माननायै नमः, मुखं पूजवामि ।

ॐ कमलपत्राक्ष्यै नमः, नेत्रत्रयं पूजयामि ।

ॐ श्रियै नमः, शिरः पूजयामि ।

ॐ महालक्ष्यै नमः, सर्वाङ्गं पूजवामि ।

### अष्टसिद्धि-पूजन

इस प्रकार अङ्गपृत्राके अनन्तर पृत्वीदि-क्रमसे आटों दिशाओंमें आटों सिद्धियोंकी पूजा कुङ्कुमाक्त अक्षतोंसे देवी महालक्ष्मीके पाम निम्नाङ्कित मन्त्रोंसे करे—

१-ॐ अणिम्ने नमः (पूर्वे), २-ॐ महिम्ने नमः (अग्निकोणे), ३-ॐ गरिम्णे नमः (दक्षिणे), ४-ॐ लिघम्ने नमः (नैर्ऋत्ये), ५-ॐ प्राप्यै नमः (पश्चिमे), ६ ॐ प्राकाम्यै नमः (वायव्ये), ७-ॐ ईशितायै नमः (उत्तरे) तथा ८-ॐ वशितायै नमः (ऐशान्याम्)।

### अष्टलक्ष्मी-पूजन

तदनन्तर पूर्वादि-क्रमसे आठों दिशाओंमें महालक्ष्मीके पास कुङ्कुमावत अक्षत तथा पृथ्वेंसे एक-एक नाम-मन्त्र पहते हुए आठ लक्ष्मियोंका पूजन करे—

१-ॐ आद्यलक्ष्ये नमः, २-ॐ विद्यालक्ष्ये नमः, ३-ॐ सौभाग्यलक्ष्ये नमः, ४-ॐ अमृतलक्ष्ये नमः, ५-ॐ कामलक्ष्ये नमः, ६-ॐ सत्यलक्ष्ये नमः, ७-ॐ भोगलक्ष्ये नमः ८-ॐ योगलक्ष्ये नमः।

धूप—वनस्पतिरसोद्धृतो गन्धाद्ध्यः सुमनोहरः। आघ्रेयः सर्वदेवानां धृपोऽयं प्रतिगृह्यताम्।। ॐ कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्।।

ॐ महालक्ष्म्यै नमः, धूषमाग्राषयापि । (धूप आग्रापित करे ।) दीप—कार्पासवर्तिसंयुक्तं घृतयुक्तं मनोहरम् । तमोनाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वरि ॥ ॐ आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे । नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥ ॐ महालक्ष्म्यै नमः । दीपं दर्शयामि । (दीपक दिखाये और फिर हाथ थो ले ।)

नैवेद्य — नैवेद्यं गृह्यतां देवि भक्ष्यभोज्यसमन्वितम् । षद्रसौरन्वितं दिव्यं लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते ॥ ॐ आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम् । चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥

3% महालक्ष्ये नयः। नैवेद्यं निवेदयामि, मध्ये पानीयम्, उत्तरापोऽशनार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि। (देवीजीको नैवेद्य निवेदित कर पानीय जल एवं हस्तादि प्रक्षालनके लिये भी जल अर्पित करे।)

करोद्वर्तन—'ॐ महालक्ष्यै नमः' यह कहकर करोद्वर्तनके लिये हाथोंमे चन्दन उपलेपितं करे।

आचमन—शीतलं निर्मलं तीयं कर्पूरेण सुवासितम् । आचम्यतां जलं होतत् प्रसीद परमेश्वरि ॥

**ॐ महालक्ष्यै नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि**। (नैवेद्य निवेदन करनेके अनन्तर आचमनके लिये जल दे )

ऋतुफल — फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् । तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः ॥

ॐ महालक्ष्म्यै नमः, अखण्डऋतुफलं समर्पयामि, आचमनीयं जलंच समर्पयामि । (ऋतुफल अर्पित करे तथा आचमनके लिये जल दे ।) ताम्बूल-पूर्गीफलं — पूर्गीफल महद्दिव्यं नागवल्लोदलैर्युतम् । एलाचूर्णोदिसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॥ ॐ आर्द्रां यः करिणीं यप्टिं सुवर्णा हेममालिनीम् । सूर्यां हिरण्ययों लक्ष्मीं जातवेदो म आ बह ॥

ॐ महालक्ष्म्ये नम , मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पवामि । (एला, अवंग, पूर्गीफलयुक्त ताम्बूल अर्पित करे ।)

दक्षिणा—हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः । अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ ॐ तां म आ वह जात्तवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् । यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् ॥ ॐ महालक्ष्म्यै नमः, दक्षिणां समर्पयामि । (दक्षिणा चढ़ाये ।)

३० महालक्ष्म्य नमः, दक्षिणां समर्पयामि । (दक्षिणा चढाये ।) नीराजन—चक्षुर्दं सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम् । आर्तिवयं कल्पितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरि ॥

ॐ महालक्ष्म्यं नमः, नीराजनं समर्पयामि । (आरती करे तथा जल छोड़े, हाथ घो ले।)

प्रदक्षिणा—यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ ॐ महालक्ष्यै नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि । (प्रदक्षिणां करे ।) प्रार्थना—हाथ ओड़कर प्रार्थना करे—

सुरासुरेन्द्रादिकिरीटमौक्तिकै-

र्युक्तं सदा यत्तव पादपङ्कजम्।
परावरं पातु वरं सुमङ्गलं
नपामि भक्त्याखिलकामसिद्धये॥
भवानि त्वं महालक्ष्मीः सर्वकामप्रदायिनी।
सुपूजिता प्रसन्ना स्यान्महालक्ष्मि! नमोऽस्तु ते॥
नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये।
या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्॥

ॐ महालक्ष्म्यै नमः, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि । (प्रार्थना करते हुए नमस्कार करे !)

समर्पण — पृजनके अत्तमें — 'कृतेनानेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मीदेवी श्रीयताम्, न मम ।' (यह वाक्य उच्चारण कर समस्त पूजन-कर्म भगवती महालक्ष्मीको समर्पित करे तथा जल गिराये।) भगवती महालक्ष्मीके बथालब्धोपचार पूजनके अनन्तर महालक्ष्मी पूजनके अङ्ग रूप, श्रीदेहलीविनायक, मसिपात्र, लेखनी, सरस्वती, कुबेर, तुला-मान तथा दीपकोंकी पूजा की जाती है संक्षेपमें उन्हें भी यहाँ दिया जा रहा है। सर्वप्रथम 'देहलीबिनायक' की पूजा की जाती है

#### देहलीविनायक-पूजन

व्यापारिक प्रतिष्ठानादिमें दीवालोंपर 'ॐ श्रीगणेशाय नमः', 'खिस्तक चिह्न', 'शुभ-'लाभ' आदि माङ्गिलिक एवं कल्याणकर शब्द सिन्दूरादिसे लिखे जाते हैं। इन्हीं शब्दोंपर 'ॐ देंहलीविनायकाय नमः' इस नाम-मन्त्रद्वारा गन्थ-पुष्पादिसे पूजन करे

### श्रीमहाकाली (दावात)-पूजन

स्याही-युक्त दावातको भगवती महालक्ष्मीकं सामने पृष्प तथा अक्षतपृञ्जमें रखकर उसमें सिन्दूरसे खिस्तक बना दे तथा मौली लपेट दे । 'ॐ श्रीमहाकाल्यै नमः' इस नाम मन्त्ररो गन्ध पृष्पादि पञ्चोपचारोंसे या घोडशोपचारोंसे दावातमें भगवती महाकालीका पूजन करे और अन्तमें इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक उन्हें प्रणाम करे

कालिके ! त्वं जगन्मातर्मिसरूपेण वर्तसे । उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहारप्रसिद्धये ॥ या कालिका रोगहरा सुवन्द्या भक्तैः समस्तैर्व्यवहारदक्षैः । जनैर्जनानां भयहारिणी च सा लोकमाता मम सौख्यदास्तु ॥ लेखनी-पूजन

लेखनी (कलम) पर मौली बाँघकर सामने रख ले और लेखनी निर्मिता पूर्व ब्रह्मणा परमेष्ठिना। लोकानां च हितार्थाय तस्मात्तां पूजसाम्यहम्।। 'ॐ लेखनीस्थायै देव्यै नमः' इम नाम मन्त्रद्वारा गन्ध-पृष्माक्षत ग्रदिसे पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना करें —

शास्त्राणां व्यवहाराणां विद्यानामाप्नुयाद्यतः । अतस्त्वां पूजियव्यामि मम हस्ते स्थिरा भव ॥ सरस्वती-(पञ्जिका-बही-खाता) पूजन

पिञ्जका — बही, बसना तथा थैलीमें रोली या केसरयुक्त चन्दनसे श्रीस्तक चिह्न बनाये तथा थैलीमें पाँच हल्दीकी गाँठें, धनिया, कमलगट्टा, रक्षत, दूर्वा और द्रव्य रखकर उसमें सरस्वतीका पूजन करे। सर्वप्रथम रखतीजीका ध्यान इस प्रकार करे —

धान—या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिदेंबैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाङ्मपहा ॥

'ॐ वीणापुस्तकधारिण्यै श्रीसरस्वत्यै नमः'—इस नाम-न्त्रसे गन्धादि उपचागेद्वारा पूजन करे।

## कुबेर-पूजन

तिचारी अथवा रुपये रखे जानेवाले संदूक आदिको खस्तिकादिसे गलङ्कत कर उसमें निधिपति कुबेरका आवाहन वरे

> आवाहयामि देव त्वामिहायाहि कृपां कुरु। कोशं वर्द्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर॥

आवाहनके पञ्चात् 'ॐ कुबेराय नमः' इस नाम-मन्त्रये ।थालञ्चोपचार पूजनकर अन्तर्भे इस प्रकार प्रार्थना करे—

धनदाय नमस्तुभ्यं निधिषद्माधिपाय च । भगवन् त्वत्प्रसादेन धनधान्यादिसम्पदः ॥ —इस प्रकार प्रार्थना कर पूर्वपूजित हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, द्रव्य, दूर्वादिसे युक्त थैली तिजोरीमें रखे ।

तुला तथा मान-पूजन

सिन्दूरसे तराजू आदिषर स्वस्तिक बना ले। मौली लपेटकर नृलाधिष्ठानुदेवताका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये

> नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रिता । साक्षीभूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना ॥

ध्यानके बाद 'ॐ तुलाधिष्ठातृदेवतायै नमः' इस नाम मन्त्रसे गन्धाक्षतादि उपचारोद्वारा पूजन कर नमस्कार करें।

दीपमालिका-(दीपक-) पूजन

किसी पात्रमें ग्यारह, इक्कीस या उससे अधिक दीपकोंको प्रज्वलित कर महालक्ष्मीक समीप रखकर उस दीप ज्योतिका 'ॐ दीपावल्यै नमः' इस नाम-मन्त्रसे गन्धादि उपचारोंद्वारा पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना करे

> त्वं ज्योतिस्त्वं रविञ्चन्द्रो विद्युदग्निश्च तारकाः । सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः ॥

दीपमालिकाओका पूजन कर अपने आचारके अनुसार संतरा, ईख, पानीफल, धानका लावा इत्यादि पदार्थ बढ़ाये धानका लावा (खील) गणेश, महालक्ष्मी तथा अन्य सभी देवीं देवताओंको भी अर्पित करे। अन्तमें अन्य सभी दीपकोंको प्रज्वलित कर सम्पूर्ण गृह अलङ्कृत करे

#### प्रधान आस्ती

इस प्रकार भगवती महालक्ष्मी तथा उनके सभी भङ्ग-प्रत्यङ्गी एतं शाङ्गोका पूजन कर लेनेके अनन्तर प्रधान आरती करनी चाहिये। इसके 1 ये एक थालीमें स्वस्तिक आदि माङ्गितिक चिह्न बनाकर अक्षन तथा पुष्पोंके आसनपर किसी दीपक आदिमें घृतयुक्त बत्ती प्रज्वलित करे। एक पृथक् पात्रमें कर्पूर भी प्रज्वलित कर वह पात्र भी थालीमें यथास्थान रख ले, आरती-थालका जलसे प्रोक्षण कर ले। पुनः आसनपर खड़े होकर अन्य पारिवारिक जनोंके साथ घण्टानादपूर्वक निम्न आरती गाते हुए साङ्ग-महालक्ष्मीजीकी मङ्गल आरती करे —

# श्रीलक्ष्मीजीकी आस्ती

🕉 जय लक्ष्मी माता, (मैया) जय लक्ष्मी माता। तुमको निसिदिन सेवत हर-विष्णु-धाता ॥ ॐ ॥ उमा, रमा, ब्रह्माणी, तुम ही जग-माता। सूर्य-चन्द्रमा ध्यावत, नास्द ऋषि गाता ॥ ॐ ॥ दुर्गारूप निरञ्जनि, सुख-सम्पति-दाता। जो कोइ तुमको ध्यावत, ऋधि-सिधि-धन पाता ॥ ॐ ॥ तुम पाताल-निवासिनि, तुम ही शुभदाता। कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनि, भवनिधिकी त्राता ॥ ॐ ॥ जिस घर तुम रहती, तहँ सब सद्गुण आता। सब सम्भव हो जाता, मन नहिं घबराता।। ॐ।। तुम बिन यज्ञ न होते, बस्त्र न हो पाता। खान-पानका वैभव सब तुमसे आता ॥ ॐ ॥ शुभ-गुण-मन्दिर सुन्दर, क्षीरोदधि-जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहिं पाता।। ॐ।। महालक्ष्मी (जी) की आरति, जो कोई नर गाता। उर आनन्द समाता, पाप उत्तर जाता ॥ ॐ ॥ मन्त्र-पृष्पाञ्जलि - दोनों हाथोंमें कमल आदिके पृष्य लेकर हाथ जोडे और निम्न मन्त्रोंका पाठ करे —

35 यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥ 35 राजाधिराजाय प्रसद्धा साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। स मे कामान् कामकामाय महां कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु॥ कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः।

35 स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्ता-दापरार्धात्। पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तद्य्येष श्लोकोऽभिगीतो मस्तः परिवेष्टारो मस्तस्यावसन् गृहे। आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवाः सभासद इति।

ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात् । सं बाहुश्यां धम्ति सं पत्रत्रैद्यांवाभूमी जनयन् देव एकः ॥ महालक्ष्म्यै च विद्यहे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्।

ॐ या श्रीः स्वयं सुकृतिनां, भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतिधयां हृदयेषु बृद्धिः । श्रद्धाः सतां कुलजनप्रभवस्य लजा तां त्वां नताः सम परिपालय देवि विश्वम् ॥

ॐ महालक्ष्म्यै नमः, मन्त्रपुष्पाञ्चलि समर्पयापि । (हाथमें लिये फूल भरालक्ष्मीपर चढ़ा दे ) प्रदक्षिणा कर साच्टाङ्ग प्रणाम करे, पुनः हाथ बोड़कर क्षमा प्रार्थना करे—

क्षमा-प्रार्थना—नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये । या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात्त्वदर्वनात् ॥ आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् । पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरि ॥ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भिक्तिहीनं सुरेश्वरि ।

यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे ॥

त्वमेव माता च पिता त्वमेव

त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव

त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः ।

त्राहि मां परमेशानि सर्वपापहरा भव ॥

अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया ।

दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि ॥

सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकरम्थमाल्यशोभे ।

भगवित हरिवल्लभे मनोजे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद महाम् ॥

पुनः प्रणाम करके 'ॐ अनेन यथाशक्त्यर्चनेन श्रीमहालक्ष्मीः प्रसीदतु' यह कहकर जल छोड़ दे। ब्राहाण एवं गुरुजनोंको प्रणाम कर चरणामृत तथा प्रसाद वितरण करे।

विसर्जन — पूजनके अन्तमें हाथमें अक्षत लेकर नूतन गणेश एवं महालक्ष्मीकी प्रतिमाको छोड़कर अन्य सभी आवाहित, प्रतिष्ठित एवं पूजित देवताओंको अक्षत छोड़ते हुए निम्न मन्त्रसे विसर्जित करे —

> यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् । इष्टकामसमृद्धचर्थः पुनरागमनाय च ॥

### 

भगवान् शङ्करकी पूजाके समय शुद्ध आसनपर बैठकर पहले आचमन, पवित्री-धारण, शरीर-शुद्धि और आसन-शुद्धि कर लेनी चाहिये। तत्पश्चात् पूजन-सामग्रीको यथास्थान रखकर रक्षादीप प्रज्वलित कर ले, तदनत्तर स्वस्ति पाठ करे। इसके बाद पूजनका संकल्प कर तदङ्गभूत भगवान् गणेश एवं भगवती गौरीका स्मरणपूर्वक पूजन करना चाहिये। रुद्राभिषेक, लघुरुद्र, महारुद्र तथा सहस्तार्चन आदि विशेष अनुष्ठानोंमें नवप्रह, कलश, षोडशमातृका आदिका भी पूजन करना चाहिये। यदि ब्राह्मणोंद्वारा अभिषेक-कर्म सम्पन्न हो रहा हो तो पहले उनका पादप्रक्षालनपूर्वक अर्घ्य, चन्दन, पुष्पमाला आदिसे अर्चन करे, फिर वरणीय सामग्री हाथमें ग्रहणकर संकल्पपूर्वक उनका वरण करे। वरणका संकल्प—ॐ अद्य....मम....रुद्राभिषेकाख्ये कर्मणि

एभिर्वरणका सकल्प — उठ अद्या....मम..... रहा भवकारूय कमाण एभिर्वरणद्रव्यैः अमुकामुकगोत्रोत्पन्नान् अमुकामुक-

नाम्नो ब्राह्मणान् युष्पानहं वृणे।

तदनत्तर ब्राह्मण बोलें 'वृताः स्मः'।

(स्वस्तिवाचन एवं गणपत्यादि पूजन पृ॰ १६८—१८५ के अनुसार करे) भगवान् शङ्करकी पूजामें उनके विशिष्ट अनुप्रहकी प्राप्तिके लिये उनके परिकर-परिच्छद एवं पार्षदोंका भी पूजन किया जाता है। संक्षेपमें उसे भी यहाँ दिया जा रहा है।

#### नन्दीश्वर-पूजन

3% आयं गौ: पृक्षिरक्रमीदसदन् मातरं गुर: । पितरं च प्रयन्त्वः ॥ पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे

> ॐ प्रैतु वाजी कनिक्रदन्नानदद्रासभः पत्वा । भरत्नित्रं पुरीष्यं मा पाद्यायुषः पुरा ॥ वीरभद्र-पूजन

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चेमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा र सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे—

ॐ भद्रो नो अग्निसहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः। भद्रा उत प्रशस्तयः॥

#### कार्तिकेय-पूजन

ॐ यद्क्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्समुद्रादुत वा पुरीषात् । श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन् ॥ पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे—

ॐ यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥ कुबेर-पूजन

ॐ कुविदङ्ग यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय। इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नम उक्ति यजन्ति ।। पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे—

ॐ वय ँ सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिश्नतः । प्रजावन्तः सचेमहि ॥ कीर्तिमुख-पूजन

ॐ असवे खाहा वसवे खाहा विभुवे खाहा विवस्तते खाहा गणश्रिये खाहा गणपतये खाहाऽभिभुवे खाहाऽधिपतये खाहा शूषाय खाहा स<sup>ू</sup> सर्पाय खाहा चन्द्राय खाहा ज्योतिषे खाहा मिलम्लूचाय खाहा दिवा पतयते खाहा ॥

पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे-

ॐ ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनूश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मेऽस्थीनि च मे परू ्ष च मे शरीराणि च म आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्।

#### सर्प-पूजन

जलहरीमें सर्पका आकार हो तो सर्पका पूजन कर पश्चात् शिव-पूजन करे । शिव-पूजन

सर्वप्रथम हाथमें बिल्वपत्र और अक्षत लेकर भगवान् शिवका ध्यान करे<sup>र</sup> ।

१ प्रतिष्ठित शिवमूर्ति, ज्योतिर्लिङ्ग, स्वयम्मूलिङ्ग तथा नर्मदेशवरितङ्गविधे आलाहन एवं विसर्जन नहीं होता, उनमें ध्यान करके ही पूजा की जाती है।

ध्यान—ध्यायेन्तित्यं महेशं रजतिगरितिभं चारुचन्द्रावर्ततं रत्नाकल्पोञ्चलाङ्गं यरशुभृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् । पद्मासीनं समन्तात् स्तृतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्तं त्रिनेत्रम् ॥ ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषचे नमः । बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, ध्यानार्थे बिस्वपत्रं समर्पयामि । (ध्यान करके शिवपर बिल्वपत्र चढ़ा दे ।) आसन—ॐ या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी ।

तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्पदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, आसनार्थे बिल्वपत्राणि समर्पवामि । (आसनके लिये बिल्वपत्र चढ़ाये ।) पाद्य—ॐ यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे ।

शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि ू सीः पुरुषं जगत् ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि । (अल चढाये ।)

अर्घ्य--- अर्थ शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि । यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्म ्र सुमना असत् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्भदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, हस्तयोरर्ध्यं समर्पचामि । (अर्ग्य समर्पित करे )

आचमन—ॐ अध्यवोचद्धिवक्ता प्रथमो दैन्यो भिषक्। अहींश्च सर्वाञ्चस्थयन्सर्वाञ्च यातुधान्योऽधराचीः परा सुव ॥ ॐ भूभृतः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, आचमनीये

ॐ भूभृतः स्वः श्रानमदश्वरसम्बसदाशिवाय नमः, आचम जलं समर्पयामि । (जल चढाये ।)

रनान—ॐ असौ यस्ताम्रो अरुण उत बश्वः सुमङ्गलः । ये चैन ँ रुद्रा अभितो दिक्षु भिताः सहस्र**शोऽवैषा ँ**हेड ईमहे ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि । स्नानान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि (स्नानीय और आचमनीय जल चढ़ाये।)

पयःस्नान — ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्मम् ॥

ॐ भूर्भुवः खः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, पयःस्नानं समर्पयामि, पयःस्नानान्ते शुद्धोदकरनानं समर्पयामि, शुद्धोदक-स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (दूधसे स्नान कराये, पुनः शुद्ध जलसे स्नान कराये और आचमनके लिये जल चढ़ाये।)

दिधस्नान—ॐ दिधकाव्यो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । सुरिभ नो मुखा करत्र ण आयू ६ षि तारिषत् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, द्धिस्नानं समर्पयामि, द्धिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (दहीसे स्नान कराकर शुद्ध जलसे स्नान कराये तथा आचमनके लिये जल समर्पित करे.) धृतस्नान—ॐ धृतं मिमिक्षे धृतमस्य योनिर्धृते श्रितो धृतम्बस्य धाम ।

अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ विक्ष हव्यम् ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, घृतस्नानं समर्पयामि, घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (घृतसे स्नान कराकर शुद्ध जलसे स्नान कराये और पुनः आचमनके लिये जल चढाये।)

#### मधुस्नान--

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरित्त सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव ६ रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, मधुरनानं समर्पयामि, मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयापि, शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (मधुसे स्नानं कराकर शुद्ध जलसे स्नान कराये तथा आवमनके लिये जल समर्पित करे।) शर्करास्नान—ॐ अपा ँ रसमुद्धयसः सूर्ये सन्तः समाहितम्।

- अया ः रसमुद्धयसः र सूजः सरतः र समाहतान् । अया ः रसस्य यो रसस्तं वो गृह्णाम्युत्तममुपयामगृहीतो-ऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनम्दिश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, शर्करास्नानं समर्पयामि, शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक-स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (शर्करासे स्नान कराकर शुद्ध जलसे स्नान कराये तथा आचमनके लिये जल चढ़ाये।)

पञ्चामृतस्नान—ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः । सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्॥

३६ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्पदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि, पञ्चामृतस्नानं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदकस्नानं आचमनीयं जलं समर्पयामि। (पञ्चामृतसे स्नान कराकर शुद्ध जलसे स्नान कराये तथा आचमनके लिये जल चढ़ाये.)
गन्धोदकस्नान—ॐ अ~शुना ते अ~शुः पृच्यतां परुषा परुः।

गन्धस्ते सोममवतु भदाय रसो अच्युतः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवायनमः, गन्धोदकस्नानं समर्पवामि, गन्धोदकस्नानान्ते आचमनीथं जलं समर्पवामि । (गन्धोदकसे स्नान कराकर आचमनके लिये जलं चढाये ।)

शुद्धोदकस्नान — ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्येतः श्येताक्षोऽहणस्ते रुद्धाय पशुपतये कर्णा यामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्या॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्पदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पवामि । (शुद्ध जलसे स्नान कराये) । आचमनीय जल—ॐ अध्यवोच्हियवता प्रथमो दैयो भिषक । अहाँक्व सर्वाञ्चम्भयन्सर्वाञ्च यात्धान्योऽधराचीः परा स्व ॥

ॐ भूर्थृवः स्वः श्रीनमंदिश्वरसाम्बदाशिवाय नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जल चढ़ाये ।)

#### अभिषेक

शुद्ध जल, गङ्गाजल अथवा दुग्धादिसे निम्न मन्त्रोंका पाठ करते हुए शिवलिङ्गका अभिषेक करे

🕉 नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । बाहुभ्वामुत ते नमः ॥ ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी। या तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि॥ यामिषुं गिरिशन्त इस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि सीः पुरुषं जगत्॥ वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। नः सर्वमिज्जगदयक्ष्म ् सुमना असत्॥ अध्यवोचद्धिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक् । अहीरच सर्वाञ्चम्पयन्सर्वाध्च यातुधान्योऽधराची: परा सुव ॥ असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्नः सुमङ्गलः। ये चैन ँ रुद्रा अभितो दिशु श्रिताः सहस्रशोऽवैषा ँ हेड ईमहे ॥ असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । उतैनं गोपा अदृश्रन्नदृश्रन्तुदहार्यः स दृष्टो मृडयाति नः ॥ नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे । नमोऽस्त अथो ये अस्य मत्वानोऽहं तेश्योऽकरं नमः ॥ धन्वनस्त्वमुभयोरात्यंज्यिम् । प्रमुख याश्य ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप।। विज्यं धनुः कपर्दिनो विश्रल्यो बाणवाँ२ उत । अनेशन्नस्य या इपव आशुरस्य निषङ्गधिः॥ या ते हेतिमींदुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः । तयाऽस्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज ॥ परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः । अयो य इषुधिस्तवारे अस्पन्नि धेहि तम् ॥ अवतत्य धनुष्ट्व र सहस्राक्ष शतेषुधे । निशीर्य शत्यानां मुखा शिबो नः सुमना भव ॥ नमस्त आवृधायानातताय धृष्णवे । उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॥

मा नो महान्तमुत मा नो अर्थकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम् । मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्ध रीरिषः ॥ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अञ्बेषु रीरिषः । मा नो वीरान् रुद्ध भामिनो वधीईविष्यन्तः सदमित् स्वा हवामहे ॥

अभिषेकके अनन्तर शुद्धादक स्नान कराये तत्पश्चात् 'ॐ द्यौ: शान्तिः' इत्यादि शान्तिक मन्त्रोंका पाट करते हुए शान्त्यभिषेक करना चाहिये। तदनन्तर भगवान्कों आचमन कराकर उत्तराङ्ग-पूजन करे वस्त्र---ॐ असौ बोऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहित: 1

उतैनं गोपा अदृश्रन्नदृश्रन्तुदहार्यः स दृष्टो मृडयाति नः ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रान्ते आचपनीयं जलं समर्पयामि । (वस्त्र चढ़ाये तथा आचमनके लिये जल चढ़ाये।)

यज्ञोपवीत — ॐ नमोऽस्तु नीलधीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे। अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तैभ्योऽकरं नमः॥

ॐ भूर्भुवः खः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, यज्ञोपवीतं सम्पर्धेयामि, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (यज्ञोपवीत ग्रमर्पित करे तथा आचमनके लिये जल चढाये ।) पवस्त्र—ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमाऽसदत्स्वः । वासो अग्ने विश्वरूप<sup>®</sup> सं व्ययस्व विभावसो ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाग्वसदाशिवाय नमः, उपवस्तं रामर्पयामि, उपवस्तान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (उपवस्त चढ़ाये था आचमनके लिये जल दे ।)

ाश्य — ॐ प्रमुख धन्वनस्त्वमुभयोरात्न्योंर्ज्याम् । याञ्च ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप ॥

ॐ भूर्भुंवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, गन्धानुलेपनं रमर्पयामि । (चन्दन उपलेपित करे ।)

गुगन्धित द्रव्य--ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, सुगन्धिद्रव्यं रमर्पयामि । (सुगन्धित द्रव्य चढ़ाये ।)

अक्षत — ॐ त्रीहयश्च मे चवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मेऽणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे चन्नेन कल्पन्ताम् ॥ ॐ भूर्मुवः खः श्रीनमेंदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, अक्षतान् रामर्पयामि । (अक्षत चढ़ावे।)

रुपमाला —ॐ विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाँ२ उत । अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषङ्गधिः ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, पुष्पमालां रमर्पयामि । (पुष्पमाला चढ़ाये ।)

बेल्वपत्र—ॐ नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुश्याय चाहनन्याय च ॥ त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतम्। त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्॥ ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसम्बसदाशिवाय नमः, बिल्वपत्राणि समर्पवामि । (बिल्वपत्र समर्पित करे ।) नानापरिमलदव्य—

ॐ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेति परिबाधमानः । हस्तको विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमा ँसं परि पातु विश्वतः ॥

ॐ भूर्धुवः स्वः भ्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, नानापरिमल-द्रव्याणि समर्पयामि । (विविध परिमलद्रव्य चढ़ाये ।) धूम—ॐ या ते हेतिर्मीहरूम इस्ते बभुव ते धनः ।

तयाऽस्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, धूपमा भ्रापयामि । (धूप आधापित करे ।)

दीप—ॐ परि ने धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः । अथो य इषुधिसत्वारे अस्मन्नि धेहि तम्।।

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिचाय नमः, दीपं दर्शयामि । (दीप दिखलाये और हाथ धो ले।)

नैवेद्य — ॐ अवतत्य धनुष्ट र् सहस्राक्ष शतेषुधे। निशीर्य शत्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमंदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, नैवेद्यं निवेदयामि । नैवेद्यान्ते ध्यानम्, ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (नैवेद्य निवेदित करे, तदनन्तर भगवान्का ध्यान करके आचमनके लिये जल चढाये।)

करोद्धर्तन — ॐ सिञ्चति परि षिञ्चन्युत्सिञ्चन्ति पुनन्ति च । सुरायै बभूवै मदे किन्त्वो वदति किन्त्वः ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, करोदूर्ननार्थे बन्दनानुलेपनं समर्पयामि । (चन्दनका अनुलेपन करे।) त्रमृतुफल—ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्जन्व°्हसः ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, ऋतुफलानि समर्पयामि । (ऋतुफल समर्पित करे !)

ताम्बूल-पूर्गीफल-ॐ नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामृत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने।।

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, मुखवासार्थे सपूगीफलं ताम्बूलपत्रं समर्पबामि । (पान और सुपारी चढ़ाये ।) दक्षिणा—ॐ यहतं यत्परादानं यत्पूर्तं याश्य दक्षिणाः । तदग्निवैश्वकर्मणः स्वर्देवेषु नो दधत् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, कृतायाः पूजायाः सादुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि । (द्रव्य-दक्षिणा समर्पित करे ।)

आस्ती—ॐ आ रात्रि पार्थिव ँ स्जः पितुरप्रायि धामिभः । दिवः सदा ँ सि बृहती वि तिष्ठस आ त्वेषं वर्तते तमः ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, कर्पूरार्तिक्य-

दीपं दर्शयामि । (कपूरकी आरती करे।)

# भगवान् गङ्गाधरकी आरती

ॐ जय गङ्गाधर जय हर जय गिरिजाधीशा।
त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा।। १॥ हर हर हर महादेव॥
कैलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुमिविपिने।
गुञ्जित मधुकरपुन्ने कुञ्जवने गहने॥
कोकिलकूजित खेलत हंसावन लिलता।
रचयित कलाकलापं नृत्यित मुदसहिता॥ २॥ हर॰॥

तस्मिल्ललितसदेशे शाला मणिरचिता। तन्मध्ये हरनिकटे गौरी मुदसहिता॥ क्रीडा रचयति भूपारञ्जित निजमीशम्। इन्द्रादिक सुर सेवत नामचते शीशम् । ३ ॥ हर॰ ॥ बिब्धब्ध् बह नृत्यत इदये मुद्दसहिता। किन्नर गायन करुते सप्त स्वर सहिता॥ धिनकत थै थै धिनकत मृदङ्ग वादयते। क्वण क्वण ललिता वेणुं मधुरं नाटयते ॥ ४ ॥ हरः ॥ रुण रुण चरणे रचयति नृपुरम्ज्वलिता । चक्रावर्ते भ्रमयति कुरुते तां धिक तां ॥ तां तां लुप चुप तां तां डमरू बादयते। अंगुष्ठांगुलिनादं लासकतां कुरुते ॥ ५ ॥ हर॰ ॥ कर्प्रद्यतिगौरं पञ्चाननसहितम् । त्रिनयनशशिधरमौलिं विषधरकण्ठयतम् ॥ सुन्दरजटाकलापं पावकयुतभालम् । डमरुत्रिशूलपिनाकं करधृतनुकपालम् ॥ ६ ॥ हर॰ ॥ म्प्डै रचयति माला पन्नगमुपवीतम्। वामविभागे गिरिजारूपं अतिललितम्॥ स्त्दरसकलशरीरे कृतभस्माभरणम्। इति वृषभध्वनरूपं तापत्रयहरणम् ॥ ७ ॥ हरः ॥ गङ्गनिनादं कृत्वा झल्लरि नादयते। गिराजयते ब्रह्मा चेदऋचां पठते।। अतिमृद्चरणसरोजं हत्कमले धृत्वा । अवलोकयति महेशं ईशं अभिनत्वा ॥ ८ ॥ हरः ॥

ध्यानं आरित समये हृदये अति कृत्वा । रामिखजटानाथं ईशं अभिनत्वा ॥ संगतिमेवं प्रतिदिन पठनं यः कुरुते । शिवसायुज्यं गच्छति भक्त्या यः शृणुते ॥ ९ ॥ हरः ॥

आरतीके बाद जल गिरा दे। देवताको फूल चढ़ाये। फिर दोनों हाथोसे आरती लेकर हाथ घो ले।

प्रदक्षिणा---

ॐ मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमृत मा न उक्षितम् । मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्त्रो रुद्ध रीरिषः ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, प्रदक्षिणां

समर्पयामि । (प्रदक्षिणा करे .)

पुष्पाञ्जलि—

ॐ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः । मा नो वीसन् रुद्र भामिनो वधीईविष्मन्तः सदमित् त्वा हवामहे ॥ ॐ तत्पुरुषाय विदाहे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ।

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नयः, मन्त्रयुष्पाञ्चलि समर्पयामि । (मन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पण करे, तदनन्तर साष्टाङ्ग प्रणाम और पूजनकर्म शिवार्पण करे ।)

> नमः सर्वेहितार्थाय जगदाधारहेतवे। साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः॥ पापोऽहं पापकमहिं पापात्मा पापसम्भवः। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव॥

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, प्रार्थनापूर्वक-नमस्कारान् समर्पयामि । अनवा पूजवा श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवः प्रीयतां न मम । श्रीसाम्बसदाशिवार्पणमस्तु ।

इसके बाद भगवान् शङ्करकी विशेष उपासनाकी दृष्टिसे पञ्चाक्षर मन्त्रका जप, रुद्राधियेक तथा बिल्वयत्र एवं कमलपर्योसे सहस्रार्वन आदि किये जा सकते हैं अन्तमें संक्षेपमें उत्तराङ्ग पूजन कर आरती, पृष्पाञ्जलि एवं स्तृति करनी चाहिये विश्वरात्रि आदि प्रवेमिं बिल्व प्रतादिसे शिवार्चन तथा गति जांगरणकी विशेष महिमा है।

#### पार्थिव-पूजन<sup>8</sup>

पार्थिव-पूजनके लिये स्नान, संध्योपासन आदि नित्यकर्मसे निवृत्त होकर राभासनपर पूर्व या उत्तरकी ओर मुख करके बैठे। पूजाकी सामग्रीको सँभालकर एख है। अच्छी मिट्टी भी एख ले। भरमका त्रिपुण्ड लगाकर रुदाक्षकी माला पहन लें । पित्रत्री धारण कर आचमन और प्राणायाम करे । इसके बाद विनियोगसिहत 'ॐ अपित्रतः' इस मन्त्रसे अपना और पूजन सामग्रीका सम्प्रोक्षण करें रक्षादीप जला ले विनियोगसिहत 'ॐ पृथ्वि त्वयाः' इस मन्त्रसे आसनको पित्रत्र कर ले हाथमें अन्यत और पुग्र लेकर स्वस्त्ययन (पृ॰ सं॰ १६८ के अनुसार) तथा गणपित-स्मरण करें । इसके बाद दाहिने हाथमें अर्थ्यात लेकर उसमें कुश्त्रत्य, पृष्य, अक्षत, जल और

(लिङ्गपुराचा)

अर्थात् भक्ष्मसे त्रिपुण्ड् लगायं विना श्रोंग मदाक्षमाला पहने बिना पूजा कर त्नल भगवान् शङ्कर फल पदान नहीं करते । इसलिय भस्म न हो तो मिट्टीमे भी जिपुण्ड् लगाकर पूजा करे ।

[ 592 ] नि० कर्मै० पू० प्र० १०

१ जिनका यहांपचीत न हुआ हां, के प्रणान (ॐ) रहित मन्त्रोंचा उच्चारण करें पार्थिक पूजन करनेका ऑधकार स्त्री, सुद्र, अन्यज आदि सभी वर्णोंको है .

र शमी या पींपलंक पेडकी जड़की मिट्टी या विद्योद (बल्मीक) अच्छी मानी जानी है या पवित्र अगहमें अपरमें चार अगुल मिट्टी हटाकर भीतरकी मिट्टीका अथवा मङ्गादि पवित्र स्थानाकी मिट्टीका संत्रह करें

३-विना अस्मित्रिपुण्ड्रेण विना स्द्राक्षमालयः । पूजिनोऽपि महादेवो च स्थान् तस्य फलप्रदः । तस्मान्युदापि कर्तव्यं ललाटे वै त्रिपुण्डुकम् ॥

द्रव्य रखकर निम्नलिखित संकल्प करे।

- (क) सकाम संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः, अद्य....मम सर्वारिष्टिनिरसनपूर्वकसर्वपापक्षयार्थं दीर्घायुरारोग्यधनधान्यपुत्र-पौत्रादिसमस्तसम्पद्मवृद्ध्यर्थं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्यर्थं श्रीसाम्बसदाशिवप्रीत्यर्थं पार्थिवलिङ्गपूजनमहं करिष्ये।
- (ख) निष्काम संकल्प—ॐ विष्णुर्विष्णुः, अद्य....श्रीपरमात्मप्रीत्यर्थं पार्थिवलिङ्गपूजनमहं करिष्ये ।

भूमि-प्रार्थना—इस प्रकार संकल्प करनेके बाद निम्नलिखित मन्त्रसे भूमिकी प्रार्थना करे

> ॐ सर्वाधारे धरे देवि त्वद्रूपां मृत्तिकामिमाम्। यहीष्यामि प्रसन्ना त्वं लिङ्गार्थं भव सुप्रभे॥ ॐ हाँ पृथिब्यै नमः।

मिट्टीका ग्रहण—उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। मृतिके त्वां च गृह्णामि प्रजया च धनेन च ॥

'ॐ हराय नमः'—यह मन्त्र पढ़कर मिट्टी ले। मिट्टीको अच्छी तरह देखकर कंकड़ आदि निकाल दे। कम-से-कम १२ ग्राम मिट्टी हो। जल मिलाकर मिट्टीको गूँथ ले।

लिङ्ग-गठन—'ॐ महेश्वराय नमः' कहकर लिङ्गका गठन करे। यह अँगूठेसे न छोटा हो और न बितेसे बड़ा। मिट्टीकी नन्हीं-सी गोली बनाकर लिङ्गके ऊपर रखे। यह 'बज्र' कहलाता है। काँसा आदिके पात्रमें बिल्वपत्र रखकर उसपर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर लिङ्गकी स्थापना करे।

प्रतिष्ठा—'ॐ शूलपाणये नमः, हे शिव इह प्रतिष्ठितो भव।' यह कहकर लिङ्गको प्रतिष्ठा करे।'

१- यद्यपि सामान्यरूपसे पार्थिव फूजनमें सुगमताकी दृष्टिसे प्रतिष्ठाकी सूक्ष्म विधि ऊपर दी गयी है, किंतु पूजनके अवसरोंपर निम्मरूपसे भी प्रतिष्ठाकी विधि है, जो यहाँ दी जा रही है—

विनियोग—ॐ अस्य श्रीशिवपञ्चाक्षरमन्त्रस्य वामदेव ऋषिरनुष्टुप्छन्दः श्रीसदाशिवो देवता, ओङ्कारो बीजम्, नमः शक्तिः, शिवाय इति कीलकम्, मम साम्बसदाशिवप्रीत्यर्थं न्यासे पार्थिवलिङ्ग-पूजने जपे च विनियोगः।

इस विनियोगसे अपने और देवताको दूर्वा अथवा कुशसे स्पर्श करते हुए तत्तद् अङ्गोंमें न्यास करे।

ऋष्यादिन्यासं — ॐ वामदेवर्षये नमः, शिरसि ।

ॐ अनुष्टुप्छन्दसे नमः, मुखे । ॐ श्रीसदाशिवदेवतायै नमः, हृदि । ॐ बीजाय नमः, गृहो ।

प्राणाप्रतिष्ठा-मन्त्रका विनियोग--प्रांतष्ठासं पूर्व जल ग्रहण कर निम्नरूपमे विनियोग करे -

विनियोग—3% अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषक्षः, ऋग्यंजु,-सामानिच्छन्दंक्षि, क्रियामयवपुः प्राणाख्या देवता आँ बीज ही शक्तिः कौं कीलकं देव (देवी)- प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः।

इतना कहकर जल भूमिपर छोड़ दे ।

प्राणप्रतिष्ठा—हाथमें पुष्प लेकर उसे मृतिषरं स्पर्श करते हुए नीच लिख मन्त्र बाले — ॐ ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिण्यो नमः, शिरसि । ॐ ऋग्यजुःसामच्छन्दैभ्यो नमः, मुखे । ॐ प्राण्यख्यदेवतायै नमः, हिंद् । ॐ ऑ बीजाय नमः, गुहो । ॐ ही शक्ये नम , पादयोः । ॐ की कीलकाय नमः, सर्वाङेष ।

इस प्रकार न्यास करके युव पार्थिव लिङ्गका स्पर्श करे---

ॐ आँ हीं कों ये रें लें वें शे वे से हैं सः सोउहं शिवस्य प्राणा इह प्राणाः । ॐ आँ हीं को ये रें लें वें शे वें से हैं सः सोउहं शिवस्य जीव इह स्थितः । ॐ आँ हीं को ये रें लें वें शे वें से हैं सः सोउहं शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ्गनस्तवरूचशुः-श्रांत्रधाणिजह्वापाणिपादपायूपस्थानि इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । तदमन्तर अक्षतसे आवाहन करे

ॐ भूः पुरुषं साम्बसदाशिवमाबाह्यामि , ॐ भुवः पुरुषं साम्बसदाशिवमावाह-यामि । ॐ खः पुरुषं साम्बसदाशिवमावाहयामि ।

> ॐ स्वामिन् सर्वजगनाथ यावत्वृजावसानकम् । तावन्त्रम्प्रीतिभावेन लिङ्गेऽस्मिन् संनिधि कुरु ॥

ॐ शक्तये नमः, पाद्योः । ॐ शिवाय कीलकाय नमः, सर्वाङ्गे । ॐ नं तत्पुरुषाय नमः, हृदये । ॐ मं अघोराय नमः, पादयोः । ॐ शिं सद्योजाताय नमः, गृह्ये । ॐ वां वामदेवाय नमः, मृष्टिन । ॐ यं ईशानाय नमः, मुखे ।

करन्यास—ॐ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ।
ॐ नं तर्जनीभ्यां नमः ।
ॐ मं मध्यमाभ्यां नमः ।
ॐ शिं अनामिकाभ्यां नमः ।
ॐ वां कनिष्ठिकाभ्यां नमः ।
ॐ यं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ।

षडङ्गन्यास — ॐ हृदयाय नमः । ॐ नं शिरसे स्वाहा । ॐ मं शिखायै वषद् । ॐ शिं कवचाय हुम् । ॐ वां नेत्रत्रयाय वौषद् । ॐ यं अस्त्राय फट् ।

इस प्रकार न्यास करनेके पश्चात् भगवान् साम्बसदाशिवका ध्यानपूर्वक पूजन करे -

ध्यान—ध्यायेन्तित्यं महेशं रजतिगिरिनिशं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोन्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् । पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्तं त्रिनेत्रम् ॥ आवाहन -ॐ पिनाकधृषे नमः, श्रीसाम्बसदाशिव पार्थिवेश्वर इहागच्छ, इह प्रतिष्ठ, इह सॅनिहितो भव ।

श्रीभगवते साम्बसदाशिक्षार्थिवेश्वराय नमः, आवाहनार्थे पुष्पं समर्पवामि । (पुष्प चढ़ार्ये) ।

- आसन ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवायः नमः, आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि । (अक्षत चहाये।)
- पाद्य ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि । (जल चढ़ाग्रे।)
- अर्घ्य ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, हस्तयोरर्ध्यं समर्पयामि । (जल चढ़ायं )
- आचमन—ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, आचमनीयं जलं समर्थयामि। (जल चढाये।)
- मधुपर्क ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, मधुपर्क समर्पयामि । (मधुपर्क निवंदित करे )
- स्नान—ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि । (जलसे स्नान कराये ।)
- पञ्चामृतस्नान ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवने साम्बसदाशिवाय नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयापि । (पञ्चामृतसे स्नानकराये !)
- शुद्धोदकस्नान —ॐ नमः शिबाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। (शुद्ध जलसे स्नान कराये।)
- आचमन—शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (जल चहाये !)
- महाभिषेक-- पार्थिवलिङ्गपर महिम्नःस्तोत्र (पृः सं॰ २९३) या वैदिक

<sup>्</sup> जैसा कि ऊपर लिखी । या है । 'साम्बसदाशिवपार्थिवेशनगय नम् ' वैसा उपने में श्रीला जा सकता है।

रुद्रसूक्त (पृ॰ सं॰ २६६ २६७) से जलधाराद्वारा अभिपेक भी कर सकते हैं। (पञ्ज-पुष्पसे आच्छादित कर ही अभिपेक करना चाहिये, जिससे पार्थिवितङ्गकी मिट्टी क्षरित न हो।)

- गन्धोदक-स्नान ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, गन्धोदकस्नानं समर्पयामि । (गन्धोदकसे स्नान कराये।)
- शुद्धस्नान-आचमन गन्धोदकस्नानान्ते शुद्धस्नानं समर्पयामि । शुद्धस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (शुद्ध जलसे स्नानं तथा आचगन कराये )
- वस्त्र -ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, वस्त्रं समर्पयामि। (वस्त्र निवेदित करे।)
- आचपन—वस्त्रान्ते आचपनीयं जलं समर्पयापि । (जल चढ़ाये ।) यज्ञोपवीत—ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः,
  - यज्ञोपवीतं समर्पयामि । (यज्ञोपवीत चढाये ।)
- आचमन—यज्ञोपबीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पवामि। (जल बहाये।)
- उपवस्त्र— ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, उपवस्त्रं समर्पयामि । (उपवस्त्रं चढ़ाये । )
- आचमन उपवस्नान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (जल चढ़ाये ।)
- चन्दन ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, चन्दनं समर्पयामि । (चन्दन चढ़ाये।)
- भस्म—ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, भस्म समर्पयामि । (भस्म निवेदित करे ।)
- अक्षतः —ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, अक्षतान् समर्पयामि । (अक्षतं चढ़ाये।)

- पुष्पमाला ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिधाय नमः, पुष्पमालां समर्पयामि । (फूलको माला चहाय।)
- बिल्खपत्रं ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, बिल्वपत्राणि समर्पयामि । (बिल्यपत्र चढ्राय ।)
- दूर्वा -ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, दूर्वाङ्कुरान् समर्पवामि । (दूर्वाङ्कर चढ़ाय ।)
- नानापरिमलद्रव्य ॐ नैमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पद्यामि । (परिमलद्रव्य चहासे 1)
- धूप ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, धूपमाद्यापयामि । (धूप निवेदित करे ।)
- दीप—ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, दीपं दर्शयामि। (दीप दिखाये, हाथ धो ले।)
- पानीय और आचमन—मध्ये पानीयमाचमनीयं च जलं समर्पयापि। (जल निवेदित करे १)
- करोद्धर्तन—ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, करोद्धर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि । (चन्दन चढ़ाये ।)
- ऋतुफल ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, ऋतुफलानि समर्पयापि । (ऋतुफल चढ़ाये ।)
- धत्तूरफल—ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, धत्तूरफलानि समर्पयामि। (धत्तूरके फल चढ़ाये।)
- ताम्बूल—ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवने साम्बसदाशिवाय नमः, भुखवासार्थे एलालवंगपूगीफलयुतं ताम्बूलं समर्पयापि। (इलायची, लवंग, सुपारीके साथ पान चढाये।)
- दक्षिणा—ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, दक्षिणां समर्पयापि। (दक्षिणा चढ़ाये।)

आस्ती—ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, आसर्तिक्यं समर्पयामि । (आस्ती करे, जल गिरा है ।) मन्त्रपष्पाञ्चलि—ॐ नमः शिवायः श्रीभगवते साम्बसदाशिव-

मन्त्रपुष्पाञ्जलि—ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिव-पार्थिवेश्वराय नमः, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि । (पुष्पाञ्जलि समर्पित करे ।)

# अष्टमूर्तियोंकी पूजा

अब गन्ध, अक्षत, फूलके द्वारा भगवान् राङ्करकी आठो मूर्तियोंकी आठों दिशाओंमें पूजा करे—

१-पूर्विदिशामें (पृथ्वीरूपमें) -ॐ शर्वाच क्षितिमूर्तये नमः।

२-ईशानकोणमें (जलरूपमें) —**ॐ भवाय जलमूर्तये नम:** ।

३-उत्तरदिशामें (अग्निरूपमें) —**ॐ रुद्राय अग्निमूर्तये नमः**।

४-वायव्यकोणमे (वायुरूपमें) — ॐ उप्राय वायुमूर्तये नमः ।

५-पश्चिमदिशामे (आकाशरूपमे)—ॐ **भीमाय आकाशमूर्तये** समः।

६ नैर्फ्यकोणमें (यजमानरूपमें) —ॐ पशुपतये यजमानपूर्तये नमः।

७ र्दाक्षणदिशामं (चन्द्ररूपमें) अॐ म**हादेवाय सोममृतये नमः**।

८ अग्निकोणमें (मूर्यप्रवमें) ॐ ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः।

इसके बाद 'ॐ नमः शिवाय' मन्त्रका कम से-कम एक माला अथवा दस बार जप करे। उसके बाद

> गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् । सिद्धिर्भवतु मे देव ! त्वत्रसादान्महेश्वर ॥

—यह मन्त्र पढ़कर देवताके दक्षिण हाथमें जपको समर्पित करे।

प्रदक्षिणा—यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे॥ क्षमा-प्रार्थना — आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् ।
पूजां नैव हि जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भिक्तहोनं सुरेश्वर ।
यत् पूजित महादेव ! परिपूर्णं तदस्तु मे ॥
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥
(क्षमा प्रार्थना करे।)

विसर्जन — गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ ! स्वस्थाने प्रत्मेश्वर !

मम पूजां गृहीत्वेमां पुनरागमनाथ च ॥ १

ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः ॥ (ऐसा
कहकर विसर्जन करे ।)

समर्पण — अनेन पार्थिविलङ्गपूजनकर्मणा श्रीयज्ञस्वरूपः शिवः

प्रीयताम्, न मम । (पुजनकर्म समर्पण करे )

### ज्ञातच्य बातें

(१) शिवकी प्रदक्षिणाके लिये शास्त्रका आदेश है कि इनकी अर्धप्रदक्षिणा करनी चाहिये। आचारेन्दुमें 'अर्ध'का अर्थ 'अर्ध सोमसूत्रान्तमित्यर्थः' 'सोमसूत्रानक' ऐसा किया गया है। 'शिवं प्रदक्षिणीकुर्वन् सोमसूत्रन लङ्घचेत्, इति वचनान्तरात्।' अपवाद— तृण, काष्ठ, पना, पत्थर, ईंट आदिसे ढके सोमसूत्रका लङ्घन किया जा सकता है।

(२) दुर्गाजीको एक, सूर्यको सात, यणेशकी तीन, विष्णुकी धार और शिवको अर्थ प्रदक्षिणा करनी चाहिये।

> एका चण्ड्या खेः सप्त तिस्रः कार्या विनायके । हरेश्चतस्रः कर्तव्याः शिवस्यार्धप्रदक्षिणा ॥

१ तीर्थजलमं अथवा किसो पवित्र स्थानम विसर्जन करना नाहिये .

(३) [क] — पजनमें जिस सामग्रीकी कमी हो, उसकी पर्ति मार्गायक गामामं करनी चहियं— 'असम्पन्नं मनसा सम्पादयेत ।'वैरं-आसनं मनसा परिकल्पयामि, पुष्यमालां मनमा परिकल्पयामि इत्यादि ।

[ख] —दूसरा विकल्प है, उस-उस सामग्रीके लिये अक्षत फुल चढ़ा दे या जल चढ़ा दे -

> तत्तद् द्रव्यं तु संकल्प्य पुष्पैवापि समर्चयेत्। अर्चनेषु विहीनं यत् तत्तोयेन प्रकल्पयेत्।।

[ग] — केवल नैवेद्य चढ़ानेसे अथवा केवल चन्दन, फूल चढ़ानेसे भी पुजा मान ली जाती है।

'केवलनैवेद्यसमर्पणेनैव पूजासिद्धिरिति ..... गन्धपुष्यसमर्पणमात्रेण पूजासिद्धिरित्यपि पूर्वे ।'

(आचारेन्द्र)



# स्तुति-प्रकरण

श्रीसङ्कष्टनाशनगणेशस्तोत्रम्

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् । भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये ॥ १ ॥ प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् । तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवकां चतुर्थकम् ॥२॥ लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च । सप्तमं विध्नराजेन्द्रं धूप्रवर्णं तथाष्टमम् ॥३॥ नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् । एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननम् ॥४॥ द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्तरः । न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् ॥ ५॥ विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् । पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् ॥ ६॥ जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् । संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः ॥ ७॥ अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् । तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ॥ ८॥ ॥ श्रीनारदपुराणे सङ्कष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।.

— \* ·---

# श्रीगणपत्यथर्वशीर्षम्

ॐ भद्रङ्कुर्णेभिरिति ज्ञान्तिः

हरि: ॐ ।। नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि । त्वमेव केवलं कर्तासि । त्वमेव केवलं धर्तासि । त्वमेव केवलं हर्तासि । त्वमेव सर्वं खिल्वदं ब्रह्मासि । त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् । ऋतं विच्म । सत्यं वच्मि । अव त्वं माम् । अव वक्तारम् । अव श्रोतारम् । अव दातारम् । अव धातारम् । अवानूचानमव शिष्यम् । अव पश्चात्तात् । अव पुरस्तात् । अव चोत्तरात्तात् । अव दक्षिणात्तात् । अव चोर्ध्वात्तात् । अवाधरातात् । सर्वतो मां पाहि पाहि समत्तात् । त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः । त्वयानन्द-मयस्त्वं ब्रह्मपयः । त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि । त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि । सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । सर्वं जगदिदं त्विय लयमेष्यति । सर्वं जगदिदं त्विय प्रत्येति । त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः । त्वं कालत्रयातीतः । त्वं देहत्रयातीतः । त्वं मूलाधार-स्थितोऽसि नित्यम् । त्वं शक्तित्रयात्मकः । त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् । त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्धस्त्विमन्द्रस्त्वमिन्द्रस्त्वे वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम् । गणादि पूर्वमुद्यार्यं वर्णादि तदनन्तरम् । अनुस्वारः परतरः। अर्थेन्दुलसितम्॥१॥ तारेण रुद्धम्। एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकारः पूर्वरूपम्। अकारो मध्यमरूपम्। अनुस्वार-श्चान्त्यरूपम्। बिन्दुरुत्तररूपम्। नादः सन्धानम्। संहिता सन्धिः। सैषा गणेशविद्या । गणक ऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः । श्रीमहागणपति-र्देवता । ॐ गप् । (गणपतये नमः ।) एकदन्ताय विदाहे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।। एकदन्तं चतुर्हस्तं पारामङ्करा-धारिणम्। अभयं वरदं हस्तैब्रिश्राणं मूषकध्वजम् ॥ रक्तं लम्बीदरं शूर्यकर्णकं रक्तवाससम्। रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्।। भक्तानुकिप्पनं देवं जगत्कारणमच्युतम्। आविर्भृतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् ॥ एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ।

नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोद-रायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ॥ एतदथर्विशिरो योऽधीते सब्रह्मभूयाय कल्पते। स सर्वविध्नैर्न बाध्यते। स सर्वतः सुखमेधते। स पञ्चमहापातकोपपातकात् प्रमुच्यते । सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायं प्रातः प्रयुक्जानोऽपापो भवति । धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति । इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् । यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत्। अनेन गणपतिमधिषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्थ्यामनश्नञ्जपति स विद्यावान् भवति। इत्यथर्वणवाक्यम् । ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् । न बिभेति कदाचनेति । यो दूर्वाङ्करैर्यजित स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजैर्यजिति स यशोवान् भवति । स मेधावान् भवति । यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति । यः साज्यसमिद्धिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अध्यै ब्राह्मणान् सम्यग्याहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति । सूर्यप्रहे महानद्यां प्रतिमासंनिधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति । महाविघ्नात् प्रमुच्यते । महापापात् प्रमुच्यते । महादोषात् प्रमुच्यते । स सर्वविद्भवति । स सर्वविद्भवति । य एवं वेद ॥ ॐ भद्रङ्कुर्णेभिरिति शान्तिः ॥

॥ इति श्रीगणपत्यथर्वशीर्षम् ॥

### गणेशपञ्चरत्नम्

मुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् । अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् ॥ १ ॥ नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् । सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ॥ २ ॥ समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेभवकामक्षरम् । कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् ॥ ३ ॥ अकिंचनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् । प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् ॥ ४ ॥ नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मज-मचिन्यरूपमन्तहीनमन्तरायकृन्तनम् हृदत्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम् ॥५॥ महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् । अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोऽचिरात् ॥ ६ ॥

### श्रीसत्यनारायणाष्टकम्

आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करम्। सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशम्भजे॥१॥ सर्वदा लोककल्याणपारायणं देवगोविष्ठरक्षार्थसिद्वग्रहम्। दीनहीनात्मभक्ताश्रयं सुन्दरं सत्यः॥२॥ दक्षिणे यस्य गङ्गा शभा शोभते राजते सा रमा यस्य वामे सदा।

दक्षिण यस्य गङ्गा शुभा शाभत राजत सा रमा यस्य वाम सदा । यः प्रसन्नाननो भाति भव्यश्च तं सत्य ।। ३ ॥

सङ्कटे सङ्गरे यं जनः सर्वदा स्वात्मशीनाशनाय स्मरेत् पीडितः ।
पूर्णकृत्यो भवेद् यत्प्रसादाच्च तं सत्यः । ४ ॥

वाञ्छितं दुर्लभं यो ददाति प्रभुः साधवे स्वात्मभक्ताय भक्तिप्रियः । सर्वभूताश्रयं तं हि विश्वस्थरं सत्यः ॥ ५ ॥

ब्राह्मणः साधुवैश्यश्च तुङ्गध्वजो येऽभवन् विश्वता यस्य भक्त्यामराः । लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुं सत्यः ॥ ६ ॥

येन चाब्रह्मबालतृणं धार्यते सृज्यते पाल्यते सर्वमेतज्जगत्। भक्तभावप्रियं श्रीदयासागरं सत्य ।। ७ ॥

सर्वकामप्रदं सर्वदा सन्त्रियं बन्दितं देववृन्दैर्मुनीन्द्रार्चितम् । पुत्रपौत्रादिसर्वेष्टदं शाश्वतं सत्यः॥ ८॥

अष्टकं सत्यदेवस्य भक्त्या नरः भावयुक्तो मुदा यस्त्रिसन्ध्यं पठेत् । ... तस्य नश्यन्ति पापानि तेनाग्निना इन्धनानीव शुष्काणि सर्वाणि वै ॥ ९ ॥ ॥ श्रीसत्यनारायणाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

### श्रीआदित्यहृदयस्तोत्रम्\*

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् । रावणं चात्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् ॥ १ ॥ दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् । उपगम्यात्रवीद्राममगस्यो भगवांस्तदा ॥ २ ॥ राम राम महाबाहो शृणु मुह्यं सनातनम् । येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे ॥ ३ ॥

अस्य आदित्यहृद्यस्तेत्रस्यागस्यक्ष्टीयम्ण्डूळ्न्दः. आदित्यहृद्यभूते धगवान्
 ब्रह्मा देवता निग्स्ताशेषविष्यत्या ब्रह्मविद्यासिद्धी मर्वत्र अयिसदी च विनियोगः।

### ऋथादिन्यास

३० अगस्यऋषये नमः, शिर्मसः। अनुष्टुष्क्रन्दसे नमः, मृखे। आदित्यहृदयभूतब्रह्मदेवतायै नमः, हृदि । ३० बीजाय नमः, गृह्ये। रिष्पपत शक्तयं नमः, पादयोः । ३० तत्स्यवितृशित्यादिगाधत्रीकीलकाय नमः, नाभौ ।

#### करन्यास

इस मोजके अङ्गलाम और कान्याम तीन प्रकारम किये जात है। केवल प्रणवर्थ, भायतीमनस्म अथवा **'रिष्मम**ते समर' इत्यादि छ, नाम मन्त्रोगे, यहाँ नाम मजोगे किये जानेनाले त्यासका प्रकार जनासों जाता है -

ॐ रिष्ममने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ समुद्यनं नर्जनीभ्यां नमः । ॐ देवासुप्रनमस्कृताय मध्यमाभ्या नमः । ॐ विकस्तते अनाधिकाभ्यां नमः । ॐ भास्कराय क्रीनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ भुवनेश्वराय क्रगलकरपृष्ठाभ्याःनमः ।

### हदवादि अङ्गन्यास

5% रश्चिमते हृद्याय नमः । ३% समृद्यते शिरसे स्वाहा । ॐ देवासुरनमस्कृताय शिखायै वषद , ३% विवस्तते कवचाय हुम् । ३% भास्तरस्य नेत्रत्रयाय वौपद । ३% भुवनेश्वरस्य अस्त्राय फदा । ३८ प्रकार न्याय वश्के निम्नाङ्कित ५ ७५ प्रमुवान सूर्यका स्थान एवं नमस्कार करना चाहिये

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्स्रविनुर्वरेग्यं भगो देवस्य धोमहि धियो यो नः प्रचोदयात् । तत्पण्यात् 'आदित्यहृत्य' भोनका पाट करना चाहिये ।

<sup>\*</sup> ३म ' आदित्बहरूय' नागक सोवका यिवियोग एवं न्यामीर्वाध इस प्रकार है विनियोग

आदित्यहृद्यं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् । जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम् ॥ ४ ॥ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् । चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम् 11 4 11 रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासूरनमस्कृतम् । पूजवस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् ॥ ६ ॥ सर्वदेवात्मको होष तेजस्वी रश्मिभावनः । एष देवासूरगणाँल्लोकान् पाति गभस्तिभिः ॥ ७ ॥ एष ब्रह्मा च विष्णुञ्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः ॥ ८ ॥ पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः । वायुर्विहः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥ ९ ॥ आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभित्तमान् । सुवर्णसदुशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः ॥ १० ॥ हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् । तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽशुमान् ॥ ११ ॥ हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनोऽहस्करो रविः । अग्निगर्भोर्जदेतेः पुत्रः शङ्कः शिशिरनाशनः ॥ १२ ॥ व्योमनाथस्तमोभेदी ऋखजुःसामपारगः । घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः ॥ १३ ॥ आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वनापनः । कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्धवः ॥ १४ ॥ नक्षत्रग्रहताराणामधियो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्वये नमः । ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १६ ॥

जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः । नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः ॥ १७॥ नम उत्राय वीराय सारङ्गय नमो नमः । नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ॥ १८॥ ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे । भारवते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥ १९॥ तमोध्नाय हिमध्नाय शत्रुध्नायामितात्मने । कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ २०॥ तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे । नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥ २१ ॥ नाशयत्येष वै भूतं तमेव सृजति प्रभुः । पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥ २२ ॥ एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः । एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् ॥ २३ ॥ देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः ॥ २४ ॥ एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदित राघव ॥ २५॥ पूजबस्वैनमेकात्रो देवदेवं जगत्पतिम् । एतस्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २६ ॥ अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि । एवमुक्त्वा ततोऽगस्यो जगाम स यथागतम् ॥ २७ ॥ एतच्छ्रत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत् तदा । धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् ॥ २८ ॥ आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान् । त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् ॥ २९ ॥ रावणं प्रेक्ष्य हष्टात्मा जयार्थं समुपागमत्। सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेऽभवत्॥ ३०॥ अथ रिवरवदिन्तरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः। निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥ ३१॥ ॥ शीवाल्मीकीये रामायणे युद्धकाण्डे, अगस्यप्रोवनमादित्यहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥

> — 🛪 — चाक्षुषोपनिषद् (चाक्षुषी विद्या<sup>९</sup>)

विनियोग—ॐ अस्याश्चाक्षुषीविद्याया अहिर्बुध्य ऋषिर्गायत्री छन्दः सूर्यो देवता चक्षुरोगनिवृत्तये विनियोगः ।

3% चक्षुः चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरो भव । मां पाहि पाहि । त्विरितं चक्षुरोगान् शमय शमय । मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय । यथा अहम् अन्धो न स्यां तथा कल्पय कल्पय । कल्याणं कुरु कुरु । यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुःप्रतिरोधकदुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय ।

ॐ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय। ॐ नमः करुणा-करायामृताय। ॐ नमः सूर्याय। ॐ नमो भगवते सूर्यायाक्षितेजसे नमः। खेचराय नमः। महते नमः। रजसे नमः। तमसे नमः। असतो मा सद्ग्रमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योमा अमृतं गमय। उष्णो भगवाळ्डचिरूपः। हंसो भगवान् शुचिरप्रतिरूपः।

य इमां चाक्षुष्पतीविद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्पक्षिरोगो भवति । न तस्य कुले अन्धो भवति । अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् प्राहयित्वा विद्यासिद्धिर्भवति । ॐ नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिनी अहोवाहिनी स्वाहा ।

॥ श्रीकृष्णयन्त्रृतैदीया चाक्षुषीचिद्या सम्पूर्णा



इस चालुमें विद्याक श्रद्धा निश्चाम्पपूर्वक पाठ करवेश नेवके समस्त रेम द्रु हो अति हैं
अर्णवृक्षी ज्योति स्थिर रहती है इसका पाठ नित्य करनेवालेके कुलमें कोई अच्छा नहीं होता ।
बातक अन्तर्भ मन्त्रादियुक्त बालस सूर्यका अध्ये देकर नमस्कार करना चाहिये

श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय

भस्माङ्गरागाय महेश्वराय।

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय

तस्मै 'न' काराय नमः शिवाय ॥ १ ॥

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय

नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय ।

मन्दारपुष्पबहुपुष्यसुपूजिताय

तस्मै 'म' काराय नमः शिवाय ॥ २ ॥

शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द-

सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय ।

श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय

तस्मै 'शि' काराय नमः शिवाय ॥ ३ ॥

वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्थ-

मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय ।

चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय

तस्मै 'व' काराय नमः शिवाय ॥ ४ ॥

यक्षस्वरूपाय जटाधराय

पिनाकहस्ताय सनातनाय।

दिव्याय देवाय दिगम्बराय

तस्मै 'य' काराय नमः शिवाय ॥ ५ ॥

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधौ।

शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते॥६॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

## श्रीशिवमहिम्रःस्तोत्रम्

पुष्पदत्त उवाच

महिम्नः पारं ते परमिवदुषो यद्यसदूशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः।

अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गुणन्

ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ १ ॥

अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो

रतद्व्यावृत्त्या यं चिकतमभिधते श्रुतिरपि।

स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः

पदे त्वर्वाचीने पतित न मनः कस्य न वचः ॥ २ ॥

मधुस्फीता बाचः परमममृतं निर्मितवत-

स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विसमयपदम्।

मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः

पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता ॥ ३ ॥

तवैश्वर्यं यत्तजगदुद्यरक्षाप्रलयकृत्

त्रयीवस्तुव्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु।

अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणीं

विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥ ४ ॥

किमीहः किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं

किमाधारो धाता सुजति किमुपादान इति च।

अतक्यैंश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः

कुतकींऽयं कांशिन्मुखस्यति मोहाय जगतः ॥ ५ ॥

अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता-

मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति ।

अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरी

यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे॥६॥

त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णविमिति

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः प्रथ्यमिति च।

रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव॥ ७॥ महोक्षः खट्वाङ्गं परश्राजिनं भस्म फणिनः कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्। सुरास्तां तामृद्धिं दधित च भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मारामं विषयमुगतृष्णा भ्रमयति॥ ८॥ ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुविमदं परो धौळाधौळो जगित गदित ळ्यस्तविषये। समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिहेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता॥ ९ ॥ तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः परिच्छेतुं यातावनलमनलस्कन्धवपुषः। ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगृणद्भ्यां गिरिश यत् स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलित॥ १०॥ अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैख्यतिकरं दशास्यो यद् बाहूनभृत रणकण्डूपरवशान्। शिर:पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले: स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम्॥ ११ ॥ अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भूजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वद्धिवसतौ विक्रमयतः। अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताइगुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् धुवमुपचितो मुह्यति खलः॥ १२॥ यदुद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सती-मधश्चके बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः। न तच्छित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयो-र्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः॥ १३॥ अकाण्डबह्याण्डक्षयचिकतदेवासुरकृपा-विधेयस्याऽऽसीद्यस्त्रिनयनविषं संहतवतः।

स कल्पाषः कण्ठे तव न कुस्ते न श्रियमहो विकारोऽपि इलाध्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः ॥ १४ ॥ असिद्धार्था नैव कचिद्रिप सदेवासूरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगित जिंचनो यस्य विशिखाः । स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥ १५ ॥ मही पादाघाताद् ब्रजति सहसा संशयपदं विष्णोभ्राम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् । मुहद्यौदीःस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटिस ननु वामैव विभुता॥ १६॥ वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनो दूमरुचि: प्रवाहो वारां यः पृष्ठतलघुदुष्टः शिरसि ते। जगद् द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि-त्यनेनैवोत्रेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः ॥ १७ ॥ रथः श्लोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्राकौँ रथचरणपाणिः शर इति । दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाङम्बरविध-र्विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥ १८ ॥ हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो-र्यदेकोने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलम्। गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् ॥ १९ ॥ कतौ सुप्ते जाञ्रत्वमिस फलयोगे क्रतुमतां क कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते। अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः ॥ २० ॥ क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभूता-मधीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः।

क्रतुभ्रेषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धाविध्रस्मभिचाराय हि मखाः ॥ २१ ॥ प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं खां दुहितरं गतं रोहिद्धूतां रिरमविषुमृष्यस्य वपुषा। धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतमम् जसन्तं तेऽद्यापि त्यजीत न मुगव्याधरभसः ॥ २२ ॥ स्वलावण्याशंसाधृतधनुषमह्नाय तृणवत् पुरः प्रष्टं दुष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि। यदि स्त्रैणं देवी यमनिस्त देहार्धघटना-दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः॥२३॥ रुमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा-श्चिताभस्मालेपः स्नगपि नृकरोटीपरिकरः। अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमित्रलं तथापि स्मर्नृषां वस्द परमं मङ्गलमसि॥ २४॥ मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहच्यद्रोमाणः प्रमदसिललोत्सङ्घितदृशः । यदालोक्याह्नादं हृद इव निमज्यामृतमये द्धत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् ॥ २५ ॥ त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमिस पवनस्त्वं हतवह-स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च । परिच्छन्नामेवं त्विध परिणता बिभ्रतु गिरं न विदास्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि ॥ २६ ॥ त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमधो त्रीनपि सुरा-नकाराद्यैर्वणैस्त्रिभिरभिद्धत् तीर्णविकृति । त्रीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुधानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम् ॥ २७ ॥ भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहां-स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्ट्रकमिदम् ।

अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहिननमस्योऽस्मि भवते ॥ २८ ॥ नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्टाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिद्विमिति शर्वाय च नमः ॥ २९ ॥ बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहिस पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥ ३०॥ कुशपरिणति चेतः क्वेशवश्यं क चेदं क्र च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्चदृद्धिः। इति चिकतममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद् वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् ॥ ३१ ॥ असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशास्त्रा लेखनी पत्रमुर्वी। लिखति यदि गृहीत्वा शास्दा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ ३२ ॥ असुरसुरमुनीन्द्रैरचितस्येन्द्रमौले-र्ग्रधितगुणमहिन्नो निर्गुणस्येश्वरस्य । सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतचकार ॥ ३३ ॥ अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठित परमभक्त्या शुद्धिचत्तः धुमान् यः। स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रसुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च ॥ ३४ ॥ महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः ।

अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् ॥ ३५ ॥

दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः। महिम्नः स्तवपाठस्य कलां नाहींन्त घोडशीम् ॥ ३६॥ कुस्यदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिश्शशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः । स खलु निजमहिम्रो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकाषींद् दिव्यदिव्यं महिष्नः ॥ ३७ ॥ सुरवरमुनिपूज्वं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि पनुष्यः प्राञ्जलिनान्यचेताः। व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् ॥ ३८ ॥ आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम्। अनौषम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम् ॥ ३९ ॥ इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः। अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः॥ ४०॥ तव तत्त्वं न जानामि कीदुशोऽसि महेश्वर। थादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमी नमः॥४९॥ एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः। सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते ॥ ४२ ॥ श्रीपुष्पदत्तमुखपङ्कजनिर्गतेन

स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण। कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश:॥४३॥ ॥श्रीशिवमहिष्नःस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥

## श्रीशिवमानसपूजा

रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम् । जातीचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते हत्किल्पतं गृह्यताम् ॥ १ ॥ सौवर्णे नवस्त्रखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् । शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ॥ २॥ छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा । साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो ॥ ३॥ आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदिखलं शम्भो तवाराधनम् ॥ ४॥ करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् । विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥ ५॥ ॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता शिवमानसपूजा समाप्ता ॥

## देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्

न मन्त्रं नो यन्त्रं तद्धि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः। न जाने मुद्रास्ते तदिप च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् ॥ १ ॥ विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसत्त्वा विधेयाराक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्। तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ २ ॥ पृथिच्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत:। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत कचिदपि कुमाता न भवति ॥ ३ ॥ जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया। तथापि त्वं स्त्रेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्रचिदपि कुमाता न भवति॥४॥ परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवाकुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि। इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्॥५॥ श्चपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः। तवापणें कणें विश्वति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥ ६ ॥ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो
जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः।
कपाली भृतेशो भजित जगदीशैकपदर्वी
भवानि त्वत्पाणित्रहणपरिपाटीफलमिदम्॥७॥
न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे
न विज्ञानापेक्षा शिश्मपुरित सुखेन्छापि न पुनः।
अतस्त्वां संयाचे जनि जननं यातु मम वै
मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः॥८॥
नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः
कि रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः।
श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे
धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव॥९॥
आपत्सु मन्नः स्मरणं त्वदीयं
करोमि दुर्गे करुणापीवेशि।

नैतन्छठत्वं पम भावयेथाः

क्षुधातृषार्ता जननी स्मरन्ति ॥ १०॥ जगदम्ब विचित्रमत्र कि परिपूर्णा करुणास्ति चेचायि ।

अपराधपरम्परापरं

न हि माता समुपेक्षते सुतम् ॥ ११ ॥ मत्समः पातकी नास्ति पापन्नी त्वत्समा न हि । एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥ १२ ॥ ॥ इति श्रीरुङ्कराचार्यविरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

## अन्नपूर्णास्तोत्रम्

सौन्दर्यरत्नाकरी नित्यानन्दकरी वराभयकरी निर्धृताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी । काशीपुराधीश्वरी प्रालेबाचलबंगपावनकरी माताञ्जपूर्णेश्वरी ॥ १ ॥ भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी मुक्ताहारविलम्बमानविलसद्वक्षोजकुम्भान्तरी काञ्मीरागरुवासिताङ्गरुविरे काञीपुराधीश्वरी ॥ भिक्षां देहिः ॥ २ ॥ योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी चन्द्राकानलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी। सर्वेश्वर्यसमस्तवाञ्जितकरी काशीपुराधीश्वरी ॥ भिक्षां देहि॰ ॥ ३ ॥ कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमा शङ्करी कौमारी निगमार्थगोचरकरी ओंकारबीजाक्षरी। मोक्षद्वारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी ॥ भिक्षां देहि॰ ॥ ४ ॥ दृश्यादृश्यविभूतिवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी लीलानाटकसूत्रभेदनकरी विज्ञानदीपाङ्करी । श्रीविश्वेशमनः प्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी ॥ भिक्षां देहि॰ ॥ ५ ॥ उर्वीसर्वजनेश्वरी भगवती मातान्नपूर्णेश्वरी वेणीनीलसमानकुन्तलहरी नित्यान्नदानेश्वरी। सर्वानन्दकरी सदा शुभकरी काझीपुराधीश्वरी॥ भिक्षां देहि॰॥ ६॥ आदिक्षान्तसमस्तवर्णनकरी शम्भोस्त्रिभावाकरी काश्मीरात्रिजलेश्वरी त्रिलहरी नित्याङ्करा शर्वरी। कापाकाङ्क्षकरी जनोदयकरी काशीपुराधीश्वरी॥ भिक्षां देहि॰॥ ७॥ देवी सर्वविचित्रस्तरिवता दाक्षायणी सुन्दरी
वामं स्वादु पयोधरिप्रयक्तरी सौभाग्यमाहेश्वरी ।
भक्ताभीष्टकरी सदाशुभकरी काशीपुराधीश्वरी ॥ भिक्षां देहि॰ ॥ ८॥
चन्द्रार्कानलकोटिकोटिसदृशा चन्द्रांशुबिष्वाधरी
चन्द्रार्काग्रिसमानकुन्तलधरी चन्द्रार्कवर्णेश्वरी ।
मालापुस्तकपाशसाङ्कुशधरी काशीपुराधीश्वरी ॥ भिक्षां देहि॰ ॥ ९॥
क्षत्रत्राणकरी महाऽभवकरी माता कृपासागरी
साक्षाच्मोक्षकरी सदा शिवकरी विश्वेश्वरश्रीधरी ॥
सक्षात्रम्यक्तरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी ॥ भिक्षां देहि॰ ॥ १०॥
अत्रपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ।
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वित ॥ ११॥
माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः ।
बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् ॥ १२॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ अन्नपूर्णास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥



### श्रीकनकधारास्तोत्रम्<sup>१</sup>

अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् । अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदाऽम्तु मम मङ्गलदेवनायाः ॥ मुग्धा मुहुर्विद्धती वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि । माला दुशोर्मधुकरीव महोत्पले या सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः ॥ ₹ II. विश्वामरेन्द्रपद्विभ्रमदानदक्ष्मानन्द्हेतुरिधकं मुरविद्विषोऽपि । ईषन्निपीदत् मिय क्षणमीक्षणार्धमिन्दीवरोदरसहोदर्गमिन्दरायाः ॥ 3 11 आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् । आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्ये भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ॥ 11 8 बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौरतुभे या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति । कामप्रदा भगवतोऽपि कदाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ॥ 4 11 कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभारेधीराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव । मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥ ह ॥ प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्त्रभावान्माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि पन्मथेन । मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥ 11 0 दद्याद्यानुपननो द्रविणाम्बुधारामस्मित्रकिञ्चनविहङ्गर्शशौ विषण्णे । दुष्कर्मधर्मपपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ॥ 611 इष्टा विशिष्टमतयोऽपि यया दयाईदृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते । दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदग्दोप्तिरिष्टां पृष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टराया. ॥ गीर्देवतेति गरुडध्वज्ञसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिक्षेखरबल्लभेति । सृष्टिस्थितप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमिक्षभुवनैकगुरोस्तरुण्यै ॥ १० ॥ श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै । शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पृष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै ॥ ११ ॥

१-इसक् श्रद्धा-विश्वासपृतिक पाठ-अनुप्रात्मस्र ऋगम्ब्रीक और ठक्ष्मी-प्राप्ति डोती है । कहा जाता है कि आकार्य श्रीशकरने इसका पान करके रुपणिवर्षा करायी थी ।

नालोकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै । नमोऽस्त सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्रुभायै ॥ १२ ॥ नमोऽस्त सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोख्हाक्षि । त्बद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेब मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ॥ १३ ॥ सेवकस्य सकलार्थसप्पटः । यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः संतनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरास्हिदयेश्वरीं भजे ॥ १४ ॥ सरोजहस्ते धवलतमाशुकगन्धमाल्यशोभे । सर्रामजनिलये भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्मम् । १५॥ दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टस्ववीहिनीविमलवाकजलप्रुताङ्गीम्। प्रातनिमामि जगतां जननीमञ्जेषलोकाधिनाथगृहिणीममृतार्क्ष्यपुत्रीम् ॥ १६ ॥ कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः । अवलोकय मार्माकञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ॥ १७ ॥ स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरस्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम्। गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः॥ १८॥ ॥ श्रीभगवत्पादशङ्करविरचितं कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

# श्रीसूक्तम्

हिरण्यवर्णा हरिणीं सूवर्णरजतस्रजाम् । 30 हिरण्ययीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥ १ ॥ तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् । पुरुषानहम् ॥ २ ॥ हिरणयं विन्देयं गामश्रं यस्यां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम् । अश्वपूर्वा देवीमुप ह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् ॥ ३ ॥ कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रीं ज्वरुन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम् । पद्मेस्थितां पद्मवर्णां तामिहोप ह्वये श्रियम् ॥ ४ ॥ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् । तां पद्मिनीमीं द्वारणं प्र पद्ये अलक्ष्मीमें नक्ष्यतां त्वां वृणे ॥ ५ ॥ [ 592 ] निव कर्मव पुर प्रव ११

आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः । तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मी: ॥ ६ ॥ उपैतु मां देवसखः कीर्तिश मणिना सह। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥ ७ ॥ क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाज्ञायाम्यहम् । अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् ॥ ८ ॥ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपृष्टां करीषिणीम् । ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोष ह्वये श्रियम् ॥ ९ ॥ मनसः काममाकूति वाचः सत्यमशीमहि। पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः॥१०॥ कर्दपेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ॥ ११ ॥ आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्कीत वस मे गृहे । नि च देवीं भातरं श्रियं वासय मे कुले ॥ १२ ॥ आर्द्री पुष्करिणीं पुष्टि विङ्गलां पद्ममालिनीम्। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥ १३ ॥ आर्द्री यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम्। सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥ १४ ॥ तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्। यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् ॥ १५ ॥ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुवादाज्यमन्वहम्। सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्॥१६॥ पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि। विश्वप्रिये विष्णुमनोऽनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सं नि धत्त्व ॥ १७ ॥ पद्मानने पद्मऊरू पद्माक्षि पद्मसम्भवे। तन्मे भजिस पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्॥१८॥ अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने। धनं मे जुषतां देवि सर्वकामांश देहि मे ॥ १९ ॥

पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वाश्वतरी रथम्। प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे ॥ २०॥ धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः। धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमिश्चना ॥ २१ ॥ वैनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा। सोमं धनस्य सोमिनो महां ददातु सोमिनः॥ २२॥ न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः। भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनाम् ॥ २३ ॥ सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे। भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्र सीद महाम् ॥ २४ ॥ विष्णुपर्ली क्षमां देवीं माधर्वी माधवित्रयाम्। लक्ष्मीं प्रियसर्खीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभाम् ॥ २५ ॥ महालक्ष्म्यै च विदाहे विष्णुपत्न्यै च धीमहि। तन्नो लक्ष्मीः प्र चोदवात् ॥ २६ ॥ आनन्दः कर्दमः श्रीदश्चिन्नीत इति विश्रुताः। ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवता मताः ॥ २७ ॥ ऋणरोगादिदारिद्रयपापक्षुदपमृत्यवः । भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ॥ २८ ॥ श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते । धर्न धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः॥ २९॥ । ऋग्वेदोक्तं श्रीसूक्तं सम्पूर्णम् ॥

पुरुषसूक्तम्

ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमि ६ सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्गुलम् ॥ १ ॥ पुरुष एवेद ् सर्वं यद्भृतं यच भाव्यम्। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 3 11 त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्पेहाभवत् पुनः। ततो विष्वङ् व्यकामसाशनानशने अभि ॥ 8 11 ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्धमिमथो पुरः॥ ५॥ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम् । पर्शुस्ताँश्चके वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ ६ ॥ तस्माद्यज्ञात् सर्वहृत ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दा ६ सि जिज़रे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ७॥ तस्पादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। गावो ह जज़िरे तस्पात्तस्पाज्ञाता अजावयः ॥ ८॥ तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये।। ९॥ यत्पुरुषं व्यद्धुः कतिधा व्यकल्पयन्। मुखं किमस्यासीत् कि बाह किमूरू पादा उच्येते ॥ १० ॥ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाह् सजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य चद्वैश्यः पद्भ्या र शूदो अजायत ॥ ११ ॥ चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादिवरजायत ॥ १२ ॥ नाभ्या आसीदन्तरिक्ष ् शीष्णों द्यौः समवर्तत । पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन् ॥ १३ ॥ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इधाः शरद्धविः ॥ १४ ॥ सप्तास्यासन् परिधयित्तः सप्त सिमधः कृताः । देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबश्चन् पुरुषं पशुम् ॥ १५ ॥ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६ ॥ ॥ पुरुषसूक्तं सम्पूर्णम् ॥

> — ★ — श्रीकृष्णाष्टकम्

श्रियादिलष्ट्री विष्णुः स्थिरचग्वपूर्वेदविषयो धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहत्ताब्जनयनः । गदी राङ्खी चक्री विमलवनमाली स्थिररुचि: शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषय: ॥१॥ यतः सर्वं जातं वियदनिलमुख्यं जगदिदं स्थितौ निःशेषं योऽवति निजसुखांशेन मधुहा । लये सर्वं स्वस्मिन् हरति कलया यस्तु स विभुः। शरण्योः ॥ २॥ असूनायम्यादौ यमनियममुख्यै. सुकरणै-र्निरुध्येदं चित्तं हृदि विलयमानीय सकलम्। यमीड्यं परयन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ । शरणयो ॥ ३ ॥ पृथिव्यां तिष्ठन् यो यमयति महीं वेद न धरा यमित्यादौ वेदो वदति जगतामीशममलम् । नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ। शरण्यो॰ ॥ ४ ॥ महेन्द्रादिदेवो जयति दिनिजान् यस्य बलतो न कस्य स्वातन्त्र्यं क्रचिदपि कृतौ यत्कृतिमृते । कवित्वादेर्गर्व परिहरति योऽसौ विजयिनः। शरण्योः ॥ ५ ॥ विना यस्य ध्यानं व्रजति पशुतां सूकरमुखां विना यस्य ज्ञानं जिनमृतिभयं याति जनता। विना यस्य स्मृत्या कुमिशतर्जाने याति स विभुः । शरण्यो॰ ॥ ६ ॥

नरातङ्कोत्तङ्कः शरणशरणो भ्रान्तिहरणो घनश्यामः वामो व्रजशिशुवयस्योऽर्जुनसखः । स्वयम्पूर्भूतानां जनक उचिताचारसुखदः । शरण्यो॰ ॥ ७ ॥ यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी तदा लोकस्वामी प्रकटितवपुः सेतुधृगजः। सतां धाता स्वच्छो निगमगणगीतो व्रजपतिः। शरणयो॰ ॥ ८॥ इति हरिरखिलात्माराधितः शंकरेण शुतिविशदगुणोऽसौ मातृमोक्षार्थमाद्यः ।

यतिवरनिकटे श्रीयुक्त आविर्बभूव

स्वगुणवृत उदारः शङ्खचक्राब्नहस्तः॥ ९॥ ॥ श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं कृष्णाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

#### श्रीगङ्गाष्टकम्

मातः शैलसुतासप्रत्नि वसुधाशृङ्गारहारावलि स्वर्गारोहणवैजयन्ति भवतीं भागीरथि प्रार्थये। त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिबतस्त्वद्वीचिषु प्रेह्नत-स्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः ॥ १ ॥ त्वत्तीरे तस्कोटरान्तर्गतो गङ्गे विहङ्गो वरं त्वन्नीरे नरकान्तकारिणि वरं मत्स्योऽथवा कच्छपः । नैवान्यत्र मदान्यसिन्धुरघटासङ्गट्टघण्टारण-त्कारत्रस्तसमस्तवैरिवनितालब्धस्तुतिर्भूपतिः ॥ २ ॥ उक्षा पक्षी तुरग उरगः कोऽपि वा वारणो वा-वारीणः स्यां जननमरणक्लेशदुःखासहिष्णुः । न त्वन्यत्र प्रविरलरणत्कङ्कणकाणमिश्रं वारस्त्रीभिश्चमरमरुता वीजितो भूमिपालः ॥ ३ ॥ काकैर्निष्कुपितं धभिः कवलितं गोमायुभिर्लुण्ठितं स्रोतोभिश्चलितं तटाम्बुलुलितं वीचीभिरान्दोलितम् ।

दिव्यस्त्रीकरचारुचामरमरुत्संवीज्यमानः कदा द्रक्ष्येऽहं परमेश्वरि त्रिपथगे भागीरिथ स्वं वपु: ।। ४ ॥ अभिनवबिसवल्ली पादपदास्य विष्णो-र्मदनमथनमौलेर्मालतीपुष्पमाला जयति जयपताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्याः क्षपितकलिकलङ्का जाह्नवी नः पुनातु ॥ ५ ॥ एतत्तालतमालसालसरलव्यालोलवल्लीलता-च्छन्नं सूर्यकरप्रतापरहितं शङ्खेन्दुकुन्दोज्ज्वलम् । गन्धर्वामरसिद्धकिन्नस्वधृतुङ्गस्तनास्फालितं स्नानाय प्रतिवासरं भवतु मे गाङ्गं जलं निर्मलम् ॥ ६॥ गाङ्गं वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम् । त्रिपुरारिशिरशारि पापहारि पुनातु माम् ॥ ७ ॥ पापापहारि दुरितारि तरङ्गधारि शैलप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि । रे हरिपादरजोऽपहारि झड्डारकारि गाङ्गं पुनातु सततं शुभकारि वारि ॥ ८॥ गङ्गाष्टकं पठति यः प्रयतः प्रभाते वाल्पीकिना विरचितं शुभदं मनुष्यः । प्रक्षाल्य गात्रकलिकल्मषपङ्कमाश् मोक्षं लभेत्पतित नैव नरो भवान्धौ ॥ ९॥ ॥ श्रीमहर्षिवाल्मीकिविरचितं गङ्गाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

---

### श्रीनवग्रहस्तोत्रम्

जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्। तमोऽरिं सर्वपापद्मं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ॥ १ ॥ दिधराङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम् । नमामि राशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम् ॥ २ ॥ धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् । कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् ॥ ३ ॥ प्रियङ्गकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम्। सौग्यं सौग्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॥ ४ ॥ देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसंनिभम्। बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् ॥ ५ ॥ हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम्। सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भागवं प्रणमाम्यहम् ॥ ६ ॥ नीलाञ्चनसमाभासं रविपुत्रं यमायजम्। छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।। ७ ॥ अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनम्। सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाप्यहम् ॥ ८ ॥ पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तकम् । रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् ॥ ९ ॥ इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः। दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति ॥ १० ॥ नरनारीनृपाणां च भवेदुःस्वप्ननाशनम्। ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पृष्टिवर्धनम् ॥ ११ ॥ ॥ महर्षिव्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

\*\*\*\*\*\*

## श्रीकालभैरवाष्ट्रकम्

\*\*\*\*\*\*

देवराजसेव्यमानपावनाङ्घिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् । नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ १ ॥ भानुकोटिभाखरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् । कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ २॥ शुलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् । भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ३॥ भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुवियहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकवियहम् । विनिक्कणन्मनोज्ञहेमिकिङ्किणीलसत्किटै काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ४ ॥ धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाञ्चकं कर्मपाञ्चमोचकं सुञर्मदायकं विभुम् । स्वर्णवर्णशेषपादाशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ५ ॥ रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयपिष्टदैवतं निरञ्जनम् । मृत्युदर्पनाञ्चनं करालद्रंष्ट्रपोक्षणं काञ्चिकापुरिधनाथकालभैरवं भने ॥ ६॥ अङ्गहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्तर्ति दृष्टिपातनष्ट्रपापजालमुत्रशासनम् । अष्टिसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ७ ॥ भूतसंघनायकं विशालकोर्तिदायकं काशिवासलोकपुण्यपापशोधकं विभूम् । नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पति काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भन्ने ॥ ८॥ कालभैरवाष्ट्रकं पठिन्त ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनम् । शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घिसंनिधिं ध्वय् ॥ ९ ॥ ॥ श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

#### रामरक्षास्तोत्रम्

'रामरक्षाकवच'की सिद्धिकी विधि

नवरात्रमें प्रतिदिन नौ दिनोंतक ब्राह्म-मुहूर्तमें नित्य-कर्म तथा सानादिसे निवृत्त हो शुद्ध वस्त्र धारणकर कुशाके आसनपर सुखासन लगाकर बैठ जाड़ये। भगवान् श्रीरामके कल्याणकारी स्वरूपमें चितको एकाग्र करके इस महान् फल्दायी स्तोत्रका कम-से कम ग्यारह बार और यदि यह न हो सके तो सात बार नियमित रूपसे प्रतिदिन पाठ कीजिये। पाठ करनेवालेको श्रीरामको शिक्तयोंके प्रति जितनी अखण्ड श्रद्धा होगी, उतना ही फल प्राप्त होगा। वैसे 'रामरक्षाकवच' कुछ लंबा है, पर इस संक्षिप्तरूपसे भी काम चल सकता है। पूर्ण शान्ति और विश्वससे इसका जाप होना चाहिये, यहाँतक कि यह कण्ठस्थ हो जाय।

अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्तस्य बुधकौशिक ऋषिः श्रीसीता-रामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमान् हनुमान् कोलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः।

ध्यानम्

ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपदाासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् । वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालंकारदीत्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् ॥ स्तोन्नम्

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् । एकेकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥ १ ॥ ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् । जानकोलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् ॥ २ ॥ सासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तंचरान्तकम् । स्वलीलया जगत्नातुमाविभूतमजं विभुम् ॥ ३ ॥ रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापध्रीं सर्वकामदाम् । शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः ॥ ४ ॥

कौसल्येयो दुशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती । घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः ॥ ५ ॥ जिह्नां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः। स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः ॥ ६॥ करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्। मध्यं पात् खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः ॥ ७॥ सुत्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्रभुः। ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुरुविनाशकृत्॥ ८॥ जानुनी सेतुकृत् पातु जड्डे दशमुखान्तकः। पादौ विभीषणश्रीदः घातु रामोऽखिलं वपुः॥ ९॥ एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्। स विरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् ॥ १० ॥ पातालभूतलच्योमचारिणञ्खदाचारिणः न द्रष्टमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः॥११॥ रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्। नरो न लिप्यते पापैर्भुक्ति मुक्ति च बिन्दति ॥ १२ ॥ जगज्जैजैकमन्त्रेण रामनाम्राभिरक्षितम् । यः कण्ठे धारवेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः ॥ १३ ॥ वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्। अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् ॥ १४ ॥ आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हर: । तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो वुधकौशिकः ॥ १५ ॥ आरामः कल्पवक्षाणां विरामः सकलापदाम् । अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः ॥ १६॥ तरुणी रूपसम्पन्नी सुकुमारी महानली। पण्डरीकविशालाक्षौ चीरकणाजिनाम्बरौ ॥ १७॥ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ। पुत्रौ दशरथस्पैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १८ ॥

शरणयौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्टौ सर्वधनुष्पताम् । रक्षःकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ ॥ १९ ॥ आत्तसज्जधनुषाविषुस्पृशा-

वक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ । रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा-वयतः पथि सदैव गच्छताम् ॥ २० ॥

संनद्धः कवनी खड्गी चापबाणधरो युवा।
गच्छन् मनोरथान् नश्च रामः पातु सलक्ष्मणः ॥ २१॥
रामो दाशरिधः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली।
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूतमः॥ २२॥
वेदान्तवेद्यो यश्चेशः पुराणपुरुषोत्तमः।

जानकीवल्लभः श्रीमानप्रमेयपराक्रमः ॥ २३ ॥ इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः ।

अश्वमेद्याधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः ॥ २४ ॥ रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम् ।

स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः ॥ २५ ॥ रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापति सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाणीवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् । राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति

वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् ॥ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेथसे।

रघुनाधाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥ २७॥

श्रीराम राम रघुनन्दन राम सम श्रीराम राम भरतात्रज राम राम ।

श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम ॥ २८ ॥

श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि । श्रीरापचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ २९ ॥ माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः । सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालू-र्नान्यं जाने नैव जाने न जाने ॥ ३० ॥ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् ॥ ३१ ॥ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् । कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ॥ ३२ ॥ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्र्यं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानस्यूथम्ख्यं श्रीरामदृतं शरणं प्रपद्ये ॥ ३३ ॥ कुजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥ ३४ ॥ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥ ३५ ॥ भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्। तर्जनं यमदूतानां रामरामेति गर्जनम् ॥ ३६ ॥ रामी राजमणि: सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचम् रामाय तस्मै नमः । रामाञ्चास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥ ३७ ॥ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रानाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ ३८ ॥ ॥ इति श्रीबुधकौरिकम्निविर्राचितं श्रीरामरक्षास्त्रोत्रं सम्पूर्णम् ॥

#### श्रीमद्भागवतान्तर्गत गजेन्द्रकृत भगवान्का स्तवन गजेन्द्रमोक्ष

श्रीशुक उवाच

एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हदि। जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्॥१॥ गजेन्द्र उवाच

ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतचिदात्मकम्।
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि॥२॥
यस्मित्रिदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम्।
योऽस्मात्परस्माच परस्तं प्रपद्ये स्वयम्॥३॥
यः स्वातमनीदं निजमाययार्पितं

क्रचिद् विभातं क्र च तत् तिरोहितम् । अविद्धदुक् साक्ष्युभयं तदीक्षते

स आत्ममूलोऽवर्तु मां परात्परः ॥ ४ ॥

कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्वशो

लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु।

तमस्तदाऽऽसीद् गहनं गभीरं

यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः॥५॥

न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु-

र्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्।

यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो

दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु ॥ ६ ॥

दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं

विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः।

चरन्यलोकव्रतमव्रणं वने

भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः॥७॥

न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा

न नामरूपे गुणदोष एव वा।

तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः

स्वमायया तान्यनुकालमृच्छित ॥ ८॥
तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये ।
अरूपायोस्रूपाय नम आश्चर्यकर्मणे ॥ १॥
नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने ।
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥ १० ॥
सन्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्यण विपश्चिता ।
नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥ ११ ॥
नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे ।
विविश्रेषाय साम्याय नमो ज्ञानधनाय च ॥ १२ ॥
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे ।
पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥ १३ ॥
सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे ।
असताच्छाययोक्ताय सदाभारााय ते नमः ॥ १४ ॥
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय

निष्कारणायाद्भुतकारणाय

सर्वागमाग्रायमहार्णवाय

नमोऽपवर्गाय पस्यणाय ॥ १५ ॥

गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय

तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्बभावेन विवर्जितागम-

स्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥ १६ ॥ मादृक्ष्प्रपन्नपशुपाशिवमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय ।

स्वांशेन सर्वतनुभून्मनिस प्रतीत-

प्रत्यन्दृशे भगवते बृहते नमस्ते ॥ १७ ॥

आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तै-र्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय। मुक्तात्मभिः खहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥ १८ ॥ धर्मकामार्थविम्क्तिकामा यं भजन्त इष्टां गतिमाञ्जवन्ति । कि त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोत् मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम् ॥ १९ ॥ एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थं बाञ्छन्ति ये वै भगवद्यपन्नाः। अत्यद्धृतं तद्यरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः ॥ २० ॥ तमक्षरं ब्रह्म परं परेश-मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् । अतीन्द्रयं सूक्ष्मिमवातिदूर-मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे ॥ २१ ॥ यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः। नामरूपविधेदेन फलच्या च कलया कृताः ॥ २२ ॥ यथार्चिषोऽग्रेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्यसकृत् खरोचिषः। तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः ॥ २३ ॥ स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः ॥ २४ ॥ जिजीविषे नाहमिहामुद्या कि-

मन्तर्बेहिश्चावृतयेभयो**न्या** 

इन्छामि कालेन न यस्य विप्रव-स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् ॥ २५ ॥ सोऽहं विश्वसुजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्। विश्वातमानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् ॥ २६ ॥ योगरश्चितकर्माणो हृदि योगविभाविते। योगिनो यं प्रपञ्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहप् ॥ २७ ॥ नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग-इक्तित्रयायाखिलधीगुणाय**ः** दुस्त्रशक्तये प्रपन्नपालाय कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्ताने ॥ २८॥ नायं वेद स्वमात्मानं यच्छवत्याहंधिया हतम्। तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽसम्यहम् ॥ २९ ॥ श्रीशुक उवाच गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं एवं ब्रह्मादयो विविधिलङ्गिभदाभिमानाः । नैते यदोषससुपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् ॥ ३० ॥ तं तद्वदार्त्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजै: सह संस्तुविद्धः । छन्दोपयेन गरुडेन समुहामान-श्रक्रायधोऽभ्यगमदाश् यतो गजेन्द्रः ॥ ३१ ॥ सोऽन्तःसरस्यरुबलेन गृहीत आर्ता दुष्टा गरुत्पति हरिं ख उपात्तचक्रम्। उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कुच्छा-न्नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते ॥ ३२ ॥ तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सम्राहमाशु सरसः कृपयोजहार। ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं

सम्पश्यतां हरिरमूमुचदुव्वियाणाम् ॥ ३३ ॥

#### श्रीपरमात्मने तमः

## विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्

यस्य स्परणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् । विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते । अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥

#### वैशम्यायन उवाच

श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः । युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १ ॥

#### युधिष्ठिर उवाच

किमेंकं दैवतं लोके कि वाप्येकं परायणम्। स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्।। २ ॥ को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। कि जपन् मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्।। ३ ॥ भोष्य उवाच

जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्।
स्तुवन् नामसहस्रोण पुरुषः सततोत्थितः॥ ४ ॥
तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमञ्ययम्।
ध्यायन् स्तुवन् न मस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥ ५ ॥
अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम्।
लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्॥ ६ ॥
ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम्।
लोकनाथं महद्भृतं सर्वभूतभवोद्भवम्॥ ७ ॥
एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः।
यद्भवत्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरचेंत्ररः सदा।। ८ ॥

परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः। परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परावणम् ॥ ९ ॥ पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्। दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ १० ॥ यतः सर्वाणि भूतानि भवन्यादियुगागमे। यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ ११ ॥ तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते। विष्णोर्नामसहस्रं मे शृणु पापभवापहम् ॥ १२ ॥ यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः । ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥ १३ ॥ ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभः। भूतकृद् भूतभृद् भावो भूतात्मा भूतभावनः ॥ १४ ॥ पुतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः । अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥ १५ ॥ योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः। नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः॥ १६॥ सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः । सम्भवी भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः ॥ १७॥ स्वयम्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः । अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः॥१८॥ अप्रमेयो हुषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभः। विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो धुवः ॥ १९ ॥ अप्राह्मः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः । प्रभूतस्त्रिककुट्याम पवित्रं मङ्गलं परम् ॥ २० ॥ ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्टः श्रेष्टः प्रजापतिः । हिरण्यगभी भूगभी माधवो मधुसुदनः ॥ २१॥ ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः। अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् ॥ २२ ॥

सरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः। अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः ॥ २३ ॥ अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः । वृषाकपिरमेवात्मा सर्वयोगविनिःसुतः ॥ २४ ॥ वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः। अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः ॥ २५ ॥ सदो बह्**दिारा बश्चर्विश्वयोनिः राचिश्रवाः**। अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महातपाः॥ २६॥ सर्वगः सर्वविद्धानुर्विष्ववसेनो जनार्दनः। वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित् कविः ॥ २७ ॥ लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः । चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दृष्टश्चतुर्भुजः ॥ २८ ॥ भ्राजिष्णुभीजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः। अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः ॥ २९ ॥ उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः श्विरूर्जितः। अतीन्द्रः संप्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः ॥ ३० ॥ वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः। अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः ॥ ३१ ॥ महाबुद्धिर्महावीयों महाशक्तिर्महाद्युतिः । अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधकु ॥ ३२ ॥ पहेष्ट्रासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः। अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ॥ ३३ ॥ मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः। हिरण्यनाभः सृतपाः पदानाभः प्रजापतिः ॥ ३४ ॥ अमृत्युः सर्वेद्कु सिंहः संधाता सन्धिमान् स्थिरः । अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ॥ ३५ ॥ गुरुगुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः। निमिषोऽनिमिषः स्त्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः ॥ ३६ ॥ अत्रणीर्त्रामणीः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः । सहस्रमूर्घा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥ ३७ ॥ आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः । अहः संवर्तको वहिरनिलो धरणीधरः॥३८॥ सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधुग् विश्वभुग् विभुः । सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जहुर्नारायणो नरः॥ ३९॥ असंख्येयोऽप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टुकुछुचिः । सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ॥ ४० ॥ वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः। वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४१ ॥ सुभुजो दुर्धरो बाग्मी महेन्द्रो बसुदो बसु:। नैकरूपो बुहद्रपः शिपिविष्टः प्रकाशनः॥४२॥ ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । ऋदः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्थास्करद्युतिः ॥ ४३ ॥ अमृतांशुद्धवो भानुः शशबिन्दः सुरेश्वरः। औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः॥ ४४॥ भूतभव्यभवत्राधः पवनः पावनोऽनलः। कामहा कामकृत् कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः ॥ ४५ ॥ युगादिकृद् युगावर्ती नैकघायो महाशनः। अदूरयोऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् ॥ ४६ ॥ इष्टोऽविशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः। क्रोधका क्रोधकात्कर्ता विश्वबाहर्महीघर: ।। ४७ ।। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः । अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ ४८ ॥ स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः। वास्देवा बृहद्धानुरादिदेवः पुरन्दरः ॥ ४९ ॥

अशोकस्तारणस्तारः शुरः शौरिर्जनेश्वरः। अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः॥ ५०॥ पदानाभोऽरविन्दाक्षः पदागर्भः शरीरभृत्। महर्द्धिर्ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडथ्वजः ॥ ५१ ॥ अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः। सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीबान् समितिञ्जयः ॥ ५२ ॥ विक्षरो रोहितो मार्गी हेतुर्दामोदरः सहः। महीधरो महाभागो वेगवानधिताञ्चनः ॥ ५३ ॥ उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः। करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह: ।। ५४ ॥ व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः । परिर्द्धः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ॥ ५५ ॥ रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोऽनय: । वीरः राक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदत्तमः ॥ ५६ ॥ वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः । हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ॥ ५७ ॥ ऋतः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिश्रहः । उत्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः ॥ ५८ ॥ विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् । अर्थोऽनथों महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥ ५९ ॥ अनिर्विण्णः स्थविष्ठोऽभूर्धर्मयूपो महामखः। नक्षत्रनेपिर्नक्षत्री क्षपः क्षापः सपीहनः॥६०॥ यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः। सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुक्तमम् ॥ ६१ ॥ सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् । मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारण: ॥ ६२ ॥ खापनः खवशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्। वत्सरो वत्सलो चत्सी रत्नगर्भी धनेश्वर: ॥ ६३ ॥

धर्मगुब् धर्मकृद् धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम्। अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः ॥ ६४ ॥ गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः। आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गरुः ॥ ६५ ॥ उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः । शरीरभूतभृद् भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ॥ ६६ ॥ सोमघोऽमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुसत्तमः। विनयो जयः सत्यसंधो दाशार्हः सात्वतां पतिः ॥ ६७ ॥ जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः । अम्पोनिधिसनत्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः ॥ ६८ ॥ अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः । आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यथर्मा त्रिविक्रमः ॥ ६९ ॥ महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः। त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत्।। ७० ॥ महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी। गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चकगदाधरः ॥ ७१ ॥ वेधाः स्वाङ्गोऽजितः कृष्णो दुढः संकर्षणोऽच्युतः । बरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ॥ ७२ ॥ भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः। आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः ॥ ७३ ॥ सुधन्वा खण्डपरश्द्रांरुणो द्रविणप्रद: । दिविस्पृक् सर्वदुग् व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥ ७४ ॥ त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् । संन्यासकुच्छमः ज्ञान्तो निष्ठा ज्ञान्तिः परायणम् ॥ ७५ ॥ शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः। गोहितो गोपतिगोंप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ॥ ७६ ॥ अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः । श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥ ७७ ॥ श्रीदः श्रीजः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः । श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाँल्लोकत्रयाश्रयः ॥ ७८ ॥ स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिज्योतिर्गणेश्वरः। विजितातमा विधेयातमा सत्कोर्तिरिछन्नसंशयः ॥ ७९ ॥ उदीर्णः सर्वतश्चक्षरनीशः शाश्वतस्थिरः। भूशयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः ॥ ८० ॥ अर्चिष्पानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः । अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युप्नोऽभितविक्रमः ॥ ८१ ॥ कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शरजनेश्वरः। त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः ॥ ८२ ॥ कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः । अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनंजयः ॥ ८३ ॥ ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः । ब्रह्मविद ब्राह्मणी ब्रह्मी ब्रह्मजो ब्राह्मणप्रियः ॥ ८४ ॥ पहाक्रमो महाकर्मा पहातेजा महोरगः। महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः ॥ ८५ ॥ स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः । पूर्णः पूरविता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः ॥ ८६ ॥ पनोजवस्तीर्थंकरो वसुरेता वसुप्रदः । वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हिन: ॥ ८७ ॥ सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भृतिः सत्परायणः। श्रुरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुवामुनः ॥ ८८ ॥ भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः। दर्पहा दर्पदो दुप्तो दुर्धरोऽथापराजितः ॥ ८९ ॥ विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः ॥ ९० ॥ एको नैक: सव: कः किं यत् तत् पदमनुत्तपम्। लोकबन्धुलॉकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ॥ ९१ ॥

सवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी । वीरहा विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः॥ ९२॥ अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकथुक् । समेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ॥ 83 11 तेजोवूषो द्यतिधरः सर्वशस्त्रभूतां वरः। प्रयहो नियहो व्ययो नैकशुङ्को गदायजः॥ 88 II चतुर्मृतिश्चतुर्बाह्श्चतुर्व्यृहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् ॥ ९५ ॥ समावतींऽनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः। दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ॥ ९६ ॥ शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः । इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ॥ 89 II उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः। अर्को वाजसनः शुङी जयन्तः सर्वविज्वयी ॥ 11 28 सुवर्णिबन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः । महाहृदो महागर्ती महाभूतो महानिधिः॥ १९॥ कुपुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः । अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोपुरवः॥ १००॥ सुलभः सुव्रतः सिद्धः रात्रुजिच्छत्रुतापनः। न्यत्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थञ्चाणूरान्धनिष्द्नः ॥ १०१ ॥ सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः। अमृर्तिरनघोऽचिन्यो भयकृद् भयनाशनः ॥ १०२ ॥ अणुर्बहत्कराः स्थूलो गुणभून्निर्गुणो महान्। अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः ॥ १०३ ॥ भारभृत् कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः । आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ॥ १०४ ॥ धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दपयिता दमः। अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः ॥ १०५ ॥

सत्त्ववान् सात्त्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः । अभिप्राय: प्रियाहोंऽर्ह: प्रियकृत् प्रीतिवर्धन: ॥ १०६ ॥ विहायसगतिञ्योतिः सुरुचिर्हुतभुग् विभुः। रविविरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः ॥ १०७ ॥ अनन्तो हतभुग् भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः । अनिर्विण्णः सदामर्पी लोकाधिष्ठानमद्भृतः॥ १०८॥ सनात् सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः। स्वसिदः स्वसिकृत् स्वसित स्वसित भुक् स्वसिदक्षिणः ॥ १०९ ॥ अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः। शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः॥ ११०॥ अक्ररः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः । विद्वतमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥ १११ ॥ उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाञ्चनः । वीरहा रक्षण: सन्तो जीवन: पर्यवस्थित: ॥ १९२ ॥ अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भवापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः ॥ ११३ ॥ अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः। जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः ॥ ११४ ॥ आधारनिलयोऽधाता पुष्पहासः प्रजागरः। ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥ ११५ ॥ प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः। तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः॥ ११६ ॥ भूर्भुव:स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः॥ ११७॥ यज्ञभृद् यज्ञकृद् यज्ञी यज्ञभुग् यज्ञसाधनः । यज्ञान्तकृद् यज्ञगुह्यमत्रमन्नाद एव च ॥ ११८ ॥ आत्मयोनिः खयंजातो वैखानः सामगायनः । देवकीनन्दनः स्त्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः ॥ ११९ ॥ राङ्कभृत्रन्दकी चक्री शाङ्गंधन्वा गदाधरः। रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः॥ १२०॥

॥ सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति ॥

इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः। नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् ॥ १२१ ॥ य इदं शृणुयाज्ञित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत्। नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोऽमुत्रेह च मानवः ॥ १२२ ॥ वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् । वैश्यो घनसमृद्धः स्याच्छ्रद्रः सुखमवाप्रयात् ॥ १२३ ॥ धर्पार्थी प्राप्नुयाद् धर्मपर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् । कामानवाप्रुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् ॥ १२४ ॥ भक्तिमान् यः सदोखाय शुचिस्तद्रतमानसः। सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् ॥ १२५ ॥ यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च । अचलां श्रियमाप्रोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् ॥ १२६॥ न भयं क्रचिदाप्रोति वीर्यं तेजश्च विन्दति। भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः ॥ १२७ ॥ रोगार्तो मुच्यते रोगाद् बद्धो मुच्येत बन्धनात्। भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥ १२८ ॥ दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम्। स्तुवन् नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥ १२९ ॥ वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः । सर्वेपापविश्वद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् ॥ १३० ॥ न वास्देवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित्। जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते ॥ १३१ ॥ इमं स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः। युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीर्तिधिः ॥ १३२॥

न क्रोधो न च मार्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः। भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥ १३३ ॥ द्यौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः । वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ॥ १३४ ॥ ससुरासुरगन्धर्वं सबक्षोरगग्रक्षसम्। जगद् वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् ॥ १३५ ॥ इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः । वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च ॥ १३६ ॥ सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते। आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥ १३७ ॥ ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः। जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नासयणोद्भवम् ॥ १३८ ॥ योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादिकर्म च । वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् ॥ १३९ ॥ एको विष्णुर्महद्भृतं पृथम्भूतान्यनेकशः। त्रींल्लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः ॥ १४० ॥ इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम्। घठेद् य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तं सुखानि च ॥ १४१ ॥ विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्। भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॥ १४२ ॥ ३३ तत्मदिति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचा सहिताया वैथासिक्यामान्-शामनिके पर्वीण भीष्मयीधिष्ठरमवादे श्रीविष्णोर्दिव्यमदसनामस्तेत्रम् ॥

# श्रीसप्तरलोकी दुर्गा

शिव उवाच

देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविद्यायिनी। कलौ हि कार्यसिद्धचर्थमुपायं ब्रूहि यस्रतः॥ देव्युवाच

शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम् । मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते ॥ विनियोग—अस्य श्रीदुर्गासप्तश्लोकीस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण षिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो प्रताः, श्रीदुर्गात्रीत्यर्थं सप्तश्लोकीदुर्गापाठे विनियोगः ।

ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ १ ॥ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः

स्वस्थेः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । दारिद्रयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या

सर्वोपकारकरणाय सदाईचित्ता ॥ २ ॥
सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥
शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे ।
सर्वस्थार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते ।
भयेभ्यस्ताहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा
रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् ।

त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां

त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ ६ ॥ सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि । एवमेव त्वया कार्यमस्पद्वैरिविनाशनम् ॥ ७ ॥ ॥ श्रीसप्तश्लोकी दुर्गा सम्पूर्णा ॥

#### **─** ★ ─

#### सप्तरलोकी गीता

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥ १ ॥ स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ २ ॥ सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्। सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ ३ ॥ पुराणमनुशासितार-कविं मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । धातारमचिन्त्यरूप-सर्वस्य मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्॥४॥ ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वर्थं प्राहरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्॥ ५॥ सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदिवदेव चाहम् ॥ ६ ॥ मन्मना भव मद्धको मद्याजी मां नमस्कुरु।

॥ सप्तरलेकी गीता सम्पूर्ण ॥

मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ७ ॥

# चतुःश्लोकि भागवतम्

अहमेवासमेवाये नान्यद्यत्सदसत्परम्।
पश्चादहं यदेतच योऽविशष्येत सोऽस्म्यहम् ॥ १ ॥
ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मिन् ।
तिद्वद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥ २ ॥
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूचावचेष्टनु ।
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् ॥ ३ ॥
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः ।
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा ॥ ४ ॥
॥ चतुःश्लोकि भागवतं सम्पूर्णम् ॥

#### **--** ★ ---

## एकश्लोकि रामायणम्

आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् । बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननमेतद्धि रामायणम् ॥

॥ एकश्लोकि रामायणं सम्पूर्णम् ॥

# अश्वत्थस्तोत्रम्

श्रीनारद उवाच

| अनायासेन                                                                                                                  | लोकोऽयं              | सर्वान् कामा            |              | ावाशुयात् ।           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| सर्वदेवात्मकं                                                                                                             | चैकं                 | तन्मे                   | ब्रूहि       | पितामह ॥              | १॥           |
|                                                                                                                           |                      | ब्रह्मोवाच              |              |                       |              |
| शृणु देव                                                                                                                  | <b>मुनेऽश्व</b> त्थं | શુદ્ધં                  | सर्वात्मकं   | तरुम्।                |              |
| यत्प्रदक्षिणतो                                                                                                            | लोकः                 | सर्वान्                 | कामान्       | समश्रुते ॥            | <b>R III</b> |
| अश्वत्थादृक्षिणे                                                                                                          | रुद्र:               | पश्चिमे                 | विष्         | ुरास्थितः ।           |              |
| ब्रह्मा चो                                                                                                                | त्तरदेशस्थः          | पूर्वे                  | त्विन्द्र    | दिदेवताः ॥            | ₹ 11         |
| स्कन्धोपस्कन्धपत्रेषु गोविप्रमुनयस्तथा ।                                                                                  |                      |                         |              |                       |              |
| मलं वेदाः                                                                                                                 | पयो ट                | ज़ाः सं                 | स्थिता       | मुनिपुङ्गव ॥          | ४ ॥          |
| पूर्वादिदिक्ष                                                                                                             | संयात                | ता                      | नदीनदर       | ारोऽब्धयः ।           |              |
| नम्मत                                                                                                                     | सर्वप्रयत्नेन        | स्थ                     | त्थं र       | <b>पंश्रयेद्धधः ॥</b> | ५॥           |
| त्वं क्षीय                                                                                                                | फलकश्चेव             | शीत                     | लश           | वनस्पते ।             |              |
| त्वामाराध्य                                                                                                               | नरो वि               | त्रन्द्याद <u>ै</u> हिक | ामुष्मिकं    | फलम् ॥                | ह् ॥         |
| चलद्दलाय                                                                                                                  | वृक्षा               | य                       | सर्वदाश्रि   | ातविष्णावे ।          |              |
| बोधिसत्त्वाय                                                                                                              | देवाय                | ह्यश्वस्थार             | य नमो        | नमः ॥                 | 11 6         |
| अश्वत्थ यस्मात् त्विय वृक्षराज नारायणस्तिष्ठति सर्वकाले ।                                                                 |                      |                         |              |                       |              |
| अतः श्रतस्त्वं र                                                                                                          | प्रततं तरूणां        | धन्योऽसि                | चारिष्टविन   | ाशकोऽसि ॥             | 113          |
| भीगतस्तं                                                                                                                  | च येनेह              | येन                     | श्रीस्त्वां  | निषेवते ।             |              |
| सत्येन तेन                                                                                                                | । वृक्षेन्द्र        | माम                     | पि श्री      | र्निषेवताम् ॥         | 3 11         |
| सत्येन तेन वृक्षेन्द्र मामपि श्रीनिषेवताम्<br>एकादशात्मरुद्रोऽसि वसुनाथशिरोमणिः<br>नारायणोऽसि देवानां वृक्षराजोऽसि पिप्पल |                      |                         |              | शेरोमणिः।             |              |
| नारायणोऽसि                                                                                                                | देवानां              | वृक्षर                  | <b>जोऽसि</b> | िपिप्पल ॥             | 11 08        |
| अग्निगर्भः                                                                                                                | शमीगभ                | देव                     | गर्भः        | प्रजापतिः ।           |              |
| हिरण्यगर्भो                                                                                                               | भूगर्भो              | यज्ञगभो                 | नमोः         | इस्तु ते॥             | ११॥          |

आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजाः पशुवसूनि च । ब्रह्म प्रजां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ १२ ॥ सततं वरुणो रक्षेत् त्वामाराददुष्टिराश्रयेत्। परितस्त्वां निषेवन्तां तुणानि सुखमस्तु ते ॥ १३ ॥ अक्षिस्पन्दं भुजस्पन्दं दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तनम्। राजुणां च समुखानं हाश्वरथ रामय प्रभो ॥ १४ ॥ अश्वत्थाय वरेण्याय सर्वेश्वर्यप्रदायिने । नमो दुःस्वप्रनाशाय सुस्वप्रफलदायिने ॥ १५ ॥ मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। अग्रतः शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः ॥ १६ ॥ यं दुष्टा मुच्यते रोगैः स्पृष्टा पापैः प्रमुच्यते । यदाश्रयाचिरञ्जीवी तमश्चत्यं नमाम्यहम् ॥ १७ ॥ अश्वत्थ सुमहाभाग सुभग प्रियदर्शन। इष्टकामांश्च मे देहि रात्रुध्यस्तु पराभवम् ॥ १८ ॥ आयुः प्रजां धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदम् । देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः ॥ १९ ॥ त्ररूयजुःसाममन्त्रात्मा सर्वरूपी परात्परः । अश्वत्थो वेदमूलोऽसावृषिभिः प्रोच्यते सदा ॥ २० ॥ ब्रह्महा गुरुहा चैव दरिद्रो व्याधिपीडित: । आवृत्य लक्षसंख्यं तत् स्तोत्रमेतत् सुखी भवेत् ॥ २१ ॥ ब्रह्मचारी हविष्याशी त्वधःशायी जितेन्द्रियः। पापोपहतचित्तोऽपि व्रतमेतत् समाचरेत्।। २२ ॥ एकहस्तं द्विहस्तं वा कुर्याद्रोमयलेपनम्। अर्चेत् पुरुषसुक्तेन प्रणवेन विशेषतः ॥ २३ ॥ मौनी प्रदक्षिणं कुर्यात् प्रागुक्तफलभाग्भवेत्। विष्णोर्नामसहस्रेण हाच्युतस्यापि कीर्तनात् ॥ २४ ॥ पदे पदान्तरं गत्वा करचेष्टाविवर्जितः।
वाचा स्तोत्रं मनो ध्याने चतुरङ्गं प्रदक्षिणम्॥ २५॥
अश्वत्थः स्थापितो येन तत्कुलं स्थापितं ततः।
धनायुषां समृद्धिस्तु नरकात् तारयेत् पितृन्॥ २६॥
अश्वत्थमूलमाश्रित्य शाकान्नोदकदानतः।
एकस्मिन् भोजिते विप्रे कोटिब्राह्मणभोजनम्॥ २७॥
अश्वत्थमूलमाश्रित्य जपहोमसुरार्चनात्।
अश्वत्यं फलमाप्नोति ब्रह्मणो वचनं यथा॥ २८॥
एवमाश्वासितोऽश्वत्थः सदाश्वासाय कल्पते।
यज्ञार्थं छेदितेऽश्वत्थे ह्यक्षयं स्वर्गमाप्नुयात्॥ २९॥
छिन्नो येन वृथाऽश्वत्थरछेदिताः पितृदेवताः।
अश्वत्थः पूजितो यत्र पूजिताः सर्वदेवताः॥ ३०॥
॥ ब्रह्मनारदसंवादे अश्वत्थरतोत्रं सम्पूर्णम्॥

## <del>── ★ ──</del> तुलसीस्तोत्रम्

जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे । यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः॥ नमस्तुलसि कल्याणि नमी विष्णुप्रिये शुभे। नमो मोक्षप्रदे देवि नमः सम्पत्प्रदायिके॥ 2 11 तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा । कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् ॥ ΠĘ नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुम्। यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्विकिल्बिषात् ॥ 8 11 तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतद्वराचरम्। या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिनीरैः ॥ 4 11 नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ। कलयन्ति सर्वं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथाऽपरे ॥

तुलस्या नापरं किंचिद्दैवतं जगतीतले। यथा पवित्रितो लोको विष्णुसंगेन वैष्णवः ॥ ७॥ तलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ । आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके ॥ 611 तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः। अतस्तामर्चयेल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् ॥ नमस्तुलसि सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे। पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके ॥ १० ॥ इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता। विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः ॥ ११ ॥ तुलसी श्रीमंहालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी। धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमनःप्रिया ॥ १२ ॥ लक्ष्मीप्रियसखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला। षोडशैतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयत्ररः॥ १३॥ लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूमहालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहीरिप्रिया ।। १४ ।। तुलसि श्रीसखि शुभे पापहारिणि पुण्यदे। नमस्ते नारदन्ते नारायणमनःप्रिये ॥ १५ ॥ ॥ श्रीपृष्डरीककृतं तुलसीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

#### गौको नमस्कार करनेके मन्त्र

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः ॥ यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरजङ्गमम् । तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्॥

(महा॰ अनु॰ ८०। १५)

पञ्च गावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ।
तासां मध्ये तु या नन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः ॥
सर्वकामदुघे देवि सर्वतीर्थाभिषेचिनि।
पावनि सुरभिश्रेष्ठे देवि तुभ्यं नमो नमः॥
गोग्रास-नैवेद्य-मन्त्र

सुरिभस्त्वं जगन्मातर्देवि विष्णुपदे स्थिता। सर्वदेवमयी ग्रासं मया दत्तिममं ग्रस।। प्रदक्षिणा-मन्त्र

गवां दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याचैव प्रदक्षिणम् । प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥ मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः । वृद्धिमाकाङ्कृता पुंसा नित्यं कार्या प्रदक्षिणा ॥ » श्रीहनूमते नमः \*

# श्रीहनुमानचालीसा

दोहा

श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि॥ बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौँ पवन-कुमार। बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार॥ चौपाई

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ॥ राम दूत अतुलित बल धामा अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा।। महाबीर बिक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी॥ कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा।। हाथ बन्न औं ध्वना बिराजै काँधे मूँज जनेक साजै।। संकर सुवन केसरीनंदन तेज प्रताप महा जग बंदन।। बिद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर ॥ प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लबन सीता मन बसिया॥ सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा ॥ भीम रूप धरि असुर सँहारे रामचंद्र के काज सँवारे॥ लाय सजीवन लखन जियाये श्रीरघुबीर हरिष उर लाये॥ रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतिह सम भाई॥ सहस बदन तुम्हरों जस गावैं अस कहि श्रीपति कंठ लगावैं॥ सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा॥ जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते किन कोबिद किह सके कहाँ ते ॥ तुम उपकार सुद्रीवर्हि कीन्हा राम मिलाय राज पद दीन्हा॥ तुम्हरो मन्त्र बिभीषन माना लंकेखर भए सब जग जाना ॥

जुग सहस्र जोजन पर भानू लील्यो ताहि मधुर फल जानू॥ प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं जलिध लाँघि गये अचरज नाहीं ॥ दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते॥ राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे॥ सब सुख लहै तुष्हारी सरना तुम रच्छक काहू को डर ना॥ आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हाँक तें काँपै।। भूत पिसाच निकट नहिं आवै महाबीर जब नाम सुनावै॥ नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हुनुपत बीरा॥ संकट तें हनुमान छुड़ावै मन क्रम बचन ध्यान जो लावै॥ सब पर राम तपस्वी राजा तिन के काज सकल तुम साजा।। और मनोरथ जो कोइ लावै सोइ अमित जीवन फल पावै॥ चारों जुग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा॥ साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे॥ अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस बर दीन जानकी माता ॥ राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा॥ तुम्हरे भजन राम को पावै जनम जनम के दुख बिसरावै॥ अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि-भक्त कहाई॥ और देवता चित्त न धरई हनुमत सेइ सर्ब सुख करई॥ संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।। जै जै जै हनुमान गोसाईं कृपा करहु गुरु देव की नाईं॥ जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदि महा सुख होई।। जो यह पढ़ै हनुमान चलीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा ॥ तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजै नाथ हृदय महँ डेरा ॥ दोहा

पवनतनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप।।

# देव-पूजामें विहित एवं निषिद्ध पत्र-पुष्प

पश्चदेव पूजामें गणपति, गौरी, विष्णु, सूर्य और शिवकी पूजा की जाती है। यहाँ इन देवी देवताओंके लिये विहित और निषिद्ध पत्र-पुष्प आदिका उल्लेख किया जा रहा है —

#### गणपतिके लिये विहित पत्र-पुष्प

गणेशजीको तुलसी छोड़कर सभी पत्र-पुष्प प्रिय हैं। अतः सभी अनिषद्ध पत्र-पुष्प इनपर चढ़ाये जाते हैं। गणपतिको दूर्वा अधिक प्रिय है। अतः इन्हें सफेद या हरी दूर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिये। दूर्वाको कुनगीमें तीन या पाँच पत्ती होनी चाहिये। गणपतिपर तुलसी कभी न बढ़ाये। पद्मपुराण, आचाररत्नमें लिखा है कि 'न तुलस्या गणाधिपम्' अर्थात् तुलसीसे गणेशजीकी पूजा कभी न की जाय। कार्तिक-माहात्म्यमें भी कहा है कि 'गणेशं तुलसीपत्रैर्दुर्गां नैव तु दूर्वया' अर्थात् गणेशजीकी पुलसीपत्रसे और दुर्गाकी दूर्वासे पूजा न करे। गणपतिको नैवेद्यमें लड़ू अधिक प्रिय हैं।

## देवीके लिये विहित पत्र-पुष्प

भगवान् राङ्करकी पूजामें जो पत्र पुष्प विहित हैं, वे सभी भगवती गैरीको भी प्रिय हैं। अपामार्ग उन्हें विशेष प्रिय है। राङ्करपर चढ़ानेके लेये जिन फूलोंका निषेध है तथा जिन फूलोंका नाम नहीं लिया गया है,

> १-तुल्सीं वर्जीयत्वा सर्वाण्यीप पत्रपुष्पाणि गणपतिप्रयाणि । (आचारभूषण) २-हरिता श्वेतवर्णा वा पञ्चतिपत्रसंयुताः । दूर्वाङ्कुरा भया दत्ता एकविंशतिसम्पिताः ॥ (गणेजपुराण) ३-गणेशों लड्डुकप्रियः । (आचोरेन्दु)

वे भी भगवतीपर चढ़ाये जाते हैं<sup>१</sup>। जितने लाल फूल हैं वे सभी भगवतीको अभीष्ट हैं तथा सुगन्धित समस्त श्वेत फूल भी भगवतीको विशेष प्रिय हैं<sup>१</sup>।

बेला, चमेली, केसर, श्वेत और लाल फूल, श्वेत कमल, पलाश, तगर, अशोक, चंपा, मौलसिरी, मदार, कुंद, लोध, कनेर, आक, शीशम और अपराजित (शंखपुष्पी) आदिके फूलोंसे देवीकी भी पूजा की जाती है<sup>3</sup>।

इन फूलोंमें आक और मदार—इन दो फूलोंका निषेध भी मिलता है—'देवीनामर्कमन्दारौ.....(वर्जयेत्)' (शातातप)। अतः ये दोनों विहित भी हैं और प्रतिषिद्ध भी हैं। जब अन्य विहित फूल न मिलें तब इन दोनोंका उपयोग करे'। दुर्गासे भिन्न देवियोंपर इन दोनोंको न चढ़ाये। किंतु दुर्गाजीपर चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दुर्गाकी पूजामें इन दोनोंका

> पुष्पाणि चोक्तानि शहूरस्याचीने पुरा। १-यानि प्रशस्तानि त्वपामार्गो विशेषतः ॥ गौर्याः तानि निषिद्धानि पत्रपुष्पफलनि ज्ञावाची**ने** देव्याः प्रशस्तानि अनुक्तानि विशेषतः॥ तानि गौर्याः प्रशस्तानि रक्तपृष्पणि सर्वदा। २ -नित्यं च सर्वाणि गन्धवन्ति स्पृतानि **ज्ञुक्तान्यपि** (परिजात) ३-ऋतुकालोद्भवैः पृथ्पैर्मल्लिकाजातिकुङ्कुपैः ॥ सितरक्तैश्च कुस्मैस्तथा पद्मैश्च पाण्डुरैः ॥ किकराते सचम्पकैः । किञ्कैस्तगरैश्चैव कुन्दपृष्पैस्तिरीटकैः। बकुलैशैव मन्दारैः ञिञ्चपैश्चापराजितैः ॥ करवीरार्कपृष्पैश (आचारभूषण)

४-अर्कपुष्पविद्यानं तु विहितालाभे द्रष्टव्यम् देवीनामर्कमन्दाराविति निषेधात्।

#### विधान है ।

शमी, अशोक, कर्णिकार (किनयार या अमलतास), गूमा, दोपहरिया, अगस्त्य, मदन, सिन्दुवार, शल्लकी, माधवी आदि लताएँ, कुशकी मंजिरयाँ, बिल्वपत्र, केवड़ा, कदम्ब, भटकटैया, कमल<sup>र</sup>—ये फूल भगवतीको प्रिय हैं।

#### देवीके लिये विहित-प्रतिषिद्ध पत्र-पुष्प

आक और मदारको तरह दूर्वा, तिलक, मालती, तुलसी, भंगरैया और तमाल विहित-प्रतिषिद्ध हैं अर्थात् ये शास्त्रोंसे विहित भी हैं और निषिद्ध भी हैं<sup>3</sup>। विहित-प्रतिषिद्धके सम्बन्धमें तत्त्वसागरसंहिताका कथन है कि

१ अर्कमन्दारनिषेघो दुर्गेतरदेवीविषयः . दुर्गापूजाधिकारे तयोः पाठात् । (आचारेन्दु, पृ॰ १५९)

२-मिल्लकामुत्पलं पुष्पं शर्मो पुत्रागचम्पकम् ।
अशोकं कर्णिकारं च द्रोणपृष्पं विशेषतः ॥
(आचारेन्दु, पृ॰ १५९)
धत्रकातिरक्तेश्च बन्धूकागितसम्पनेः ।
मदनैः सिन्दुवारेश्च सुरभीपिर्बकैस्तथा ।
लताभिर्वेद्यवृक्षस्य दूर्वोद्धुरैः सुकोमलैः ॥
मझरीभिः कुशानां च विल्वपनैः सुशोभनैः ।
..... केतकीं चातिमुक्तं च बन्धूकं बहुत्यन्यपि ।
कर्णिकारः कदम्बश्च सिन्दुवारः समृद्धये ।
पुत्रागश्चम्पकश्चैव यूथिका वनमिल्लका ॥
तगरार्जुनमल्ली च बृहती शतपत्रिका ॥
(बीर्यामः, पृ॰ ३१५—३१८)

विशेषः— इन क्लोकोंमें जो फूल आ चुके हैं, उनका हिंदीमें उल्लेख नहीं किया गया है। इ-तिलक्षं मालती वाणस्तुलसी भृङ्गराजकम् तमालं शिवदुर्गार्थं निषिद्धविहितं भवेत्॥ (भविष्यपुराण) जब शास्त्रोंसे विहित फूल न मिल पायें तो विहित-प्रतिषिद्ध फूलोंसे पूजा कर लेनी चाहिये<sup>8</sup>।

## शिव-पूजनके लिये विहित पत्र-पुष्प

भगवान् शंकरपर फूल चढ़ानेका बहुत अधिक महत्त्व है। बतलाया जाता है कि तपःशील सर्वगुणसम्पन्न वेदमें निष्णात किसी ब्राह्मणको सौ सुवर्ण दान<sup>२</sup> करनेपर जो फल प्राप्त होता है, वह भगवान् शंकरपर सौ फूल चढ़ा देनेसे प्राप्त हो जाता है<sup>3</sup>। कौन-कौन पत्र-पुष्प शिवके लिये विहित हैं और कौन-कौन निषिद्ध हैं, इनकी जानकारी अपेक्षित है। अतः उनका उल्लेख यहाँ किया जाता है—

पहली बात यह है कि भगवान् विष्णुके लिये जो-जो पत्र और पुष्प विहित हैं, वे सब भगवान् शंकरपर भी चढ़ाये जाते हैं। केवल केतकी—केवड़ेका निषेध हैं<sup>8</sup>।

शास्त्रोंने कुछ फूलोंके चढ़ानेसे मिलनेवाले फलका तारतम्य बतलाया है, जैसे दस सुवर्ण-मापके बराबर सुवर्ण-दानका फल एक आकके फूलको चढ़ानेसे मिल जाता है। हजार आकके फूलोंकी अपेक्षा एक कनेरका फूल, हजार कनेरके फूलोंके चढ़ानेकी अपेक्षा एक बिल्व-

१-विहितप्रतिषिद्धैस्तु विहितालाभतोऽर्चयेत्।

२ एक सुकर्ण=सोलह माशा या एक कर्प।

३-तपःशीलगुणोपेते विषे वेदस्य पारगे। दत्वा सुवर्णस्य शतं तत्फलं कुसुमस्य च॥ (वीरमित्रोदय, पृ॰ २०)

४-विष्णोर्यानीह चोक्तानि पुष्पाणि च पत्रिकाः। केतकीपुष्पमेकं तु विना तान्यखिलान्यपि। इस्तान्येव सुरश्रेष्ठ शंकराराधनाय हि॥ (नारद)

पत्रसे फल मिल जाता हैं और हजार बिल्वपत्रोंकी अपेक्षा एक गूमाफूल (द्रोण-पुष्प) होता है। इस तरह हजार गुमासे बढ़कर एक चिचिड़ा, हजार चिचिड़ों (अपामार्गी) से बढ़कर एक कुशका फूल, हजार कुश-पुष्पोंसे बढ़कर एक शमीका पत्ता, हजार शमीके पत्तींसे बढ़कर एक नीलकमल, हजार नीलकमलोंसे बढ़कर एक धतूरा, हजार धतूरोंसे बढ़कर एक शमीका फूल होता है। अन्तमें बतलाया है कि समस्त फूलोंकी जातियोंमें सबसे बढ़कर नीलकमल होता है'।

भगवान् व्यासने कनेरकी कोटिमें चमेली, मौलसिरी, पाटला, मदार, श्वेतकमल, रामीके फूल और बड़ी भटकटैयाको रखा है। इसी तरह धतुरेकी कोटिमें नागचम्पा और प्नागको माना है ।

शास्त्रोंने भगवान् शंकरकी पूजामें मौलसिरी (बक-बकुल) के फुलको ही अधिक महत्त्व दिया है<sup>३</sup>।

भविष्यपुराणने भगवान् शंकरपर चढ़ानेयोग्य और भी फूलोंके नाम गिनाये हैं--

करवीर (कनेर), मौलसिरी, धतूरा, पाढर<sup>४</sup>, बड़ी कटेरी,

१-सर्वासी पुष्पजातीना प्रवरं नीलम्रालम् । (वीरमित्रोदय, पूजाप्रकाश) श्रेया जातीबकल<u>पाटलाः</u>। २-करवीऱसमा सितपद्मं च तत्समम् । श्चेतमन्दारकुसुम शुमीयुखं बृहत्याश्चँ कुसुमं तुल्यमुच्यते। **चत्रकसमी** रमुतौ ॥ नागचम्पकपुत्रागी इ सत्यं सत्य पुनः सत्यं शिवं स्पृष्ट्वेदमुच्यते। जैकेन हौवमर्चनमुत्तमम् ॥ बक्रपृथ्पेण (बीर॰ मि॰, पु॰ प्र॰)

४ 'पाटला' का अर्थ 'पाइर' होता है। कुछ लोग इसका अर्थ 'गुलाब' बतलाते हैं।

हुरैया, कास, मन्दार, अपराजिता, शमीका फूल, कुळक, शंखपुष्पी चिंचड़ा, कमल, चमेली, नागचम्पा<sup>®</sup>, चम्पा, खस, तगर, नागकेसर केंकिसत (करंटक अर्थात् पीले फूलवाली कटसरैया), गूमा, शीशम गूलर, जयन्ती, बेला, पलाश, बेलपत्ता, कुसुम्म-पुष्प, कुङ्कुम<sup>®</sup> अर्थात केसर, नीलकमल और लाल कमल। जल एवं स्थलमें उत्पन्न जितने सुगन्धित फूल हैं, सभी भगवान् शंकरको प्रिय हैं<sup>8</sup>।

## शिवार्चामें निषिद्ध पत्र-पुष्प

कदम्ब, सारहीन फूल या कठूमर, केवड़ा, शिरीष, तिन्तिणी, बकुल (मौलिसरी), कोष्ठ, कैथ, गाजर, बहेड़ा, कपास, गंभारी, पत्रकंटक, सेमल, अनार, धव, केतकी, वसंत ऋतुमें खिलनेवाला कंद-विशेष, कुंद, जूही, मदन्ती, शिरीष सर्ज और दोपहरियाके फूल भगवान् शंकरपर नहीं चढ़ाने चाहिये। वीरिम्जोदयमें इनका संकलन किया गया है<sup>8</sup>।

(अमस्कोष २।६।१२३)

४-कदम्बं फल्गुपुष्पं च केतकं च शिरीषकम्। तिन्तिणी बकुल कोष्ठं किपत्थं गृञ्जनं तथा। बिभीतकं च कार्पसं श्रीपणीं पत्रकण्टकम्। शाल्मली दाडिमीवर्ज्यं धातकी शकार्पने।। केतकी चातिमुक्तं च कुन्दी यूथी मदन्तिका। शिरीषसर्जनस्कुकुसुमानि विवर्जयेत्।। (वीरिमत्रोदय, पूजाप्रकाश)

१-मूलमें 'काञ्चनम्' पद है। अमरकोधकारने बतलाया है कि खणिक जितने नाम हैं वे 'नागचम्पा' फूलके वाचक हैं। अतः 'काञ्चन' का अर्थ नागचम्पा होता है।— 'काञ्चनाह्नयः।'(२।४।६५)

२- ' . . अथ कृङ्कुमम् । काञ्मीरजन्माग्रिशिख वरं बाह्वीकपीतनम्।'

३-वीरमित्रोदय, पूरु प्रनः।

## कदम्ब, बकुल और कुन्दपर विशेष विचार

इन पुष्पोंका कहीं विधान और कहीं निषेध मिलता है। अतः विशेष विचारद्वारा निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है —

कदम्ब—शास्त्रका एक वचन है 'कदम्बकुसुमैः शम्भुमुन्मतैः सर्वसिद्धिभाक्।' अर्थात् कदम्ब और धतूरेके फूलोंसे पूजा करनेसे सारी सिद्धियाँ मिलती हैं। शास्त्रका दूसरा वचन मिलता है—

अत्यन्तप्रतिषिद्धानि कुसुमानि शिवार्चने । कदम्बं फल्गुपुष्यं च केतकं च शिरीषकम् ॥

अर्थात् कदम्ब तथा फल्गु (गन्धहीन आदि) के फूल शिक्के पूजनमें अत्यन्त निषिद्ध हैं। इस तरह एक वचनसे कदम्बका शिवपूजनमें विधान और दूसरे वचनसे निषेध मिलता है, जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होता है।

इसका परिहार वीरिमत्रोदयकारने कालविशेषके द्वारा इस प्रकार किया है। इनके कथनका ताल्पर्य यह हैं कि कदम्बका जो विधान किया गया है, वह केवल भाद्रपदमास—मास-विशेषमें। इस पुष्प-विशेषका महत्त्व बतलाते हुए देवीपुराणमें लिखा है—

## 'कदम्बैश्रम्पकैरेवं नभस्ये सर्वकामदा।'

अर्थात् 'भाद्रपदमासमें कदम्ब और चम्पासे शिवकी पूजा करनेसे सभी इच्छाएँ पूरी होती हैं।'

इस प्रकार भाद्रपदमासमें 'विधि' चरितार्थ हो जाती है और भाद्रपदमाससे भिन्न मासोंमें निषेध चरितार्थ हो जाता है। दोनों वचनोंमें कोई विरोध नहीं रह जाता।

'सामान्यतः कदम्बकुसुमार्चनं यत्तद् वर्षर्तुविषयम्। अन्यदा तु निषेधः। तेन न पूर्वोत्तरवाक्यविरोधः।'

(बीर्यम्त्रांदय, पूजाप्रकाश, पृ॰ २१६)

बकुल (मौलिसरी) —यही बात बकुल-सम्बन्धी विधि-निषेधपर भी लागू होती है। आचारेन्दुमें 'बक' का अर्थ 'बकुल' किया गया है और 'बकुल' का अर्थ है—'मौलिसरी'। शास्रका एक वचन है —

'बकपुष्पेण चैकेन शैवमर्चनमुत्तमम्।'

दूसरा वचन है—

## 'बकुलैर्नार्चयेद् देवम् ।'

पहले वचनमें मौलिसरीका शिवपूजनमें विधान है और दूसरे वचनमें निषेध। इस प्रकार आपाततः पूर्वापर-विरोध प्रतीत होता है। इसका भी परिहार कालिवशेषद्वारा हो जाता है, क्योंकि मौलिसरी चढ़ानेका विधान सायंकाल किया गया है—'सायाद्वे बकुलं शुधम्।' इस तरह सायंकालमें विधि चरितार्थ हो जाती है और भिन्न समयमें निषेध चरितार्थ हो जाता है।

कुन्द — कुन्द-फूलके लिये भी उपर्युक्त पद्धति व्यवहरणीय है। माघ महीनेमें भगवान् शंकरपर कुन्द चढ़ाया जा सकता है, शेष महीनोंमें नहीं। वीरिमत्रोदयने लिखा है -

## कुन्दपुष्पस्य निषेधेऽपि माधे निषेधाभावः । विष्णु-पूजनमें विहित पत्र-पुष्प

भगवान् विष्णुको तुलसी बहुत ही प्रिय हैं । एक और रत्न, मणि तथा स्वर्णनिर्मित बहुत से फूल चढ़ाये जायँ और दूसरी ओर तुलसीदल चढ़ाया जाय तो भगवान् तुलसीदलको ही पसंद करेंगे । सच पूछा जाय

१-अत्यन्तवल्लभा सा हि शालत्रामाभिधे हरौ। (पदापुराण)

तो ये तुलसीदलकी सोलहवीं कलाकी भी समता नहीं कर सकते<sup>1</sup>। भगवान्को कौस्तुभ भी उतना प्रिय नहीं है, जितना कि तुलसीपत्र-मंजरी<sup>2</sup>। काली तुलसी तो प्रिय है हो किंतु गौरी तुलसी तो और भी अधिक प्रिय है<sup>3</sup>। भगवान्ने श्रीमुखसे कहा है कि यदि तुलसीदल न हो तो कनेर, बेला, चम्पा, कमल और मणि आदिसे निर्मित फूल भी मुझे नहीं सुहाते<sup>3</sup>। तुलसीसे पूजित शिवलिङ्ग या विष्णुकी प्रतिमाके दर्शन-मात्रसे ब्रह्महत्या भी दूर हो जाती है<sup>4</sup>। एक ओर मालती आदिकी ताजी मालाएँ हों और दूसरी ओर बासी तुलसी हो तो भगवान् बासी तुलसीको ही अपनायेंगे<sup>4</sup>।

शास्त्रने भगवान्पर चढ़ानेथोग्य पत्रोंका भी परस्पर तारतम्य बतलाकर तुलसीकी सर्वातिशायिता बतलायी है, जैसे कि चिचिड़ेकी पत्तीसे भँगरैयाकी पत्ती अच्छी मानी गयी है तथा उससे अच्छी खैरकी

> १-मणिकाञ्चनपृष्परिण तथा **म्**कामयानि तुलसीदलमात्रस्<del>य</del> कलो नाहींन्त षोडशीम् ॥ (स्कन्दप्राण) २-तावद्रजीन्त भूतानि कौस्नुभादीनि भूतले । यावत्र प्राप्यते कृष्णा तुलसी विष्णुवल्लभा॥(पद्मपु॰) ३-स्यामापि तुलसी विष्णो प्रिया भौरी विशेषतः।(पदापः) ४-कस्वीरप्रसनं मल्लिका वाथ चम्पकम्। उत्पर्ल इत्तपत्रं वा पुष्पे चान्यतमे तु बा॥ सुवर्णेनं कृतं पुष्पं राजतं रत्नमेवं व।। पादाञ्जपूजायामनर्ह भवति घुवम् ॥(स्कन्दप्०) ५-लिङ्गमभ्यर्चितं दृष्ट्वा प्रतिमां केशवस्य च। तुलसीपत्रनिकरैर्ग्**न्य**ते ब्रह्महत्यया ॥ (ब्रह्म॰प्॰) ६-त्यवत्वा तु मालतीपुष्यं युष्पाण्यन्यानि च प्रभुः। भृह्णित तुलसीं शुष्कामपि पर्यीपिती प्रभुः।(पद्मपुः)

और उससे अच्छी शमीकी। शमीसे दूर्वा, उससे अच्छा कुश, उससे अच्छी दौनाकी, उससे अच्छी बेलकी पत्तीको और उससे भी अच्छा तुलसीदल होता है<sup>९</sup>।

नरसिंहपुराणमें फूलोका तारतभ्य बतलाया गया है। कहा गया है कि दस स्वर्ण-सुमनोंका दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह एक गुमाके फूल चढ़ानेसे प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उन फूलोंके नाम गेनाये गये हैं, जिनमें पहलेकी अपेक्षा अगला उत्तरोत्तर हजार गुना अधिक फलप्रद होता जाता है, जैसे -गूमाके फूलसे हजार गुना बढ़कर एक खैर, हजारों खैरके फुलोंसे बढ़कर एक शमीका फुल, ख़ारों शमीके फूलोसे बढ़कर एक मौलसिरीका फूल, हजारों मौलसिरी ष्पोंसे बढकर एक नन्दावर्त, हजारों नन्द्यावर्तींसे बढ़कर एक कनेर, जारों कनेरके फूलोंसे बढ़कर एक सफेद कनेर, हजारों सफेद कनेरसे ाढ़कर कुशका फूल, हजारों कुशके फूलोंसे बढ़कर वनवेला, हजारों निवेलाके फुलोंसे एक चम्पा, हजारों चम्पाओंसे बद्दकर एक अशोक, जारों अशोकके पुष्पेंसे बढ़कर एक माधवी, हजारों वासन्तियोंसे दिकर एक गोजटा, हजारों गोजटाओंके फूलोंसे बदकर एक मालती, जारों मालती फूलोंसे बढ़कर एक लाल त्रिसंधि (फगुनिया), हजारों गल त्रिसंधि फुलोंसे बढ़कर एक सफेद त्रिसंधि, हजारों सफेद त्रिसंधि लोंसे बढ़कर एक कुन्दका फूल, हजारों कुन्द पुष्पोंसे बढ़कर एक

१-अयामार्गदलं पुण्य तस्माद् भृङ्गरजस्य च । तस्माच खादिर श्रेष्ठं असीपत्रं ततः परम् ॥ दुर्शपत्रं वतः श्रेष्ठं ततश्च कुशपत्रकम् । ततो दमनकः श्रेष्ठं ततो बिल्चस्य पत्रकम् ॥ चिल्लभपत्रादिप हरेस्तुलसीपत्रमृतमम् ॥(पद्मपु॰)

नल-फूल, हजारों कमल-पुष्पोंसे बढ़कर एक बेला और हजारों ग-फूलोंसे बढ़कर एक चमेलीका फूल होता है<sup>१</sup>।

निम्नलिखित फूल भगवान्को लक्ष्मीकी तरह प्रिय हैं। इस बातको होने स्वयं श्रीमुखसे कहा है—

मालती, मौलसिरी, अशोक, कालीनेवारी (शेफालिका), iतीनेवारी (नवमल्लिका), आम्रात (आमड़ा), तगर, आस्फोत, 5, मधुमल्लिका, जूही (यूथिका), अष्टपद, स्कन्द, कदम्ब, गृपिङ्गल, पाटला, चम्पा, हृद्य, लवंग, अतिमुक्तक (माधवी),

| १-द्रोणपुष्पे तथैकस्मिन्               |                         | निबंदिते ।                |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| दत्त्वा दश सुवर्णान                    | । यत्फल                 | त्तदवापुरात्॥             |
| द्रोणपुष्पसहस्रेभ्यः स                 | वंदिरं वै               | प्रशस्यते ।               |
| स्त्रादिरपुष्यसहस्रेध्यः               | ञ्जमीपुर्ध              | विदिाष्यते ॥              |
| शमीप्पसहरूम्यो                         | सकपुत्रं                | विदिगण्यते ।              |
| बकपुष्पसहस्राद्धि                      | नन्द्यावर्ती            | विशिष्यते ॥               |
| नन्द्यावर्तसहस्राद्धि                  |                         | विशिष्यते ।               |
| करनीरस्य पुष्पाद्धि                    | श्चेत र                 | त्युष्यमुत्तमम् ॥         |
| कुशपुष्पसहस्राद्धि                     | वनमल्ली                 | विशिष्यते ।               |
| <u>कामल्लौसहस्राद्धि</u>               |                         | पुष्पमुत्तमम् ॥           |
| चाम्पकात् पुष्पसाः                     | हसादशोक                 | पुष्पमुत्तमम् ।           |
| अशोकपुष्पसाहस्राद्                     | वासन्तीपुष्यमुत्तमम् ।  |                           |
| वासन्तीपुग्यसाहसाद्                    | गोजदापुष्यमुत्तमम् ॥    |                           |
| गोजटापुष्पसाहस्रान्मारुतीपुष्ममृत्तमम् |                         |                           |
| मालतीपुष्पसाहस्तात्                    | विसंध्ये                | रक्तमुत्तमम्॥             |
| त्रिसंध्यरक्तसा <b>ह</b> स्त्रात्      | विसंध्य <b>श्चेत</b> के | चरम्।                     |
| तिसंध्यश्चेतकसाह <i>स्</i> गत्         | कुन्दपुष्पं             | विशिष्यते ॥               |
| कुन्दपुष्पसहस्राद्धि                   | ञ्चतपत्रं               | विशिष्यते ।               |
| शतपत्रसहस्राद्धि                       | पिल्लकायुष्यमुनमम् ॥    |                           |
| मल्लिकापुष्पसाहसाद्                    | जातीपुष्पं              | विशिष्यते ॥ (मरसिंहपुराण) |
| _                                      |                         |                           |

केवड़ा, कुरब, बेल, सायंकालमें फूलनेवाला श्वेत कमल (कह्वार) और अडूसा<sup>९</sup>।

कमलका फूल तो भगवान्को बहुत ही प्रिय है। विष्णुरहस्यमें बतलाया गया है कि कमलका एक फूल चढ़ा देनेसे करोड़ों वर्षके पापोंका भगवान् नाश कर देते हैं<sup>3</sup>। कमलके अनेक भेद हैं। उन भेदोंके फल भी भिन्न-भिन्न है। बतलाया गया है कि सौ लाल कमल चढ़ानेका फल एक श्वेत कमलके चढ़ानेसे मिल जाता है तथा लाखों श्वेत कमलोंका फल एक नीलकमलसे और करोड़ों नीलकमलोंका फल एक पदासे प्राप्त हो जाता है। यदि कोई भी किसी प्रकार एक भी पदा चढ़ा दे, तो उसके लिये विष्णुपुरीकी प्राप्ति सुनिश्चित है<sup>3</sup>।

> १-मालतीबकुलाशोकशेषालीनवमिल्लकाः । आम्राततपरास्कीता मिल्लकामधुर्माल्लकाः ॥ यृथिकाष्ट्रपदं स्कन्दं कदम्बं मधुपिङ्गलम् । पाटला चम्पकं हद्यं लवङ्गमितमुक्तकम् ॥ केतकं कुरवं बिल्वं कह्नारं त्रासकं द्विजाः । पञ्चविश्वतिगुष्पाणि स्वश्चीतुल्यप्रियाणि मे ॥ (विष्णृथमीतर)

> २-कमलेनैकेन देवेशं योऽर्चयेत् कमलाप्रियम्। वर्षायुतसहस्रस्य पापस्य कुरुते क्षयम् ॥ ५-रक्तीत्पलक्षतेनापि यत्फले पुजिते श्रेतोत्पर्छन् चैकेन तत्फर्छ समवाश्रुयात् । पूजिते भवेत्। श्वेतानामेश्रलक्षेण यत्फलं नीलोत्पलेन चैकेन तत्फलं समवापुरात्॥ नीलोत्पलयुतानां तु लक्षकोट्ययुतायुतैः । समर्चिते हपीकेशे यत्फलं देहिनां भवेत्।। तत्पःलं समवाप्रोति परोनैकेन **जुजनः** । पुष्पैनैविद्यैर्तान्यसाधनैः ॥ किमन्यैर्बहिभः पदोनैकेन सम्पूज्य कृष्णं विष्णुपुर ब्रजेत् अवशेनापि चैकेन पद्मेन मधुसूदनम्। यदा तदापि चाध्यर्च्य नरो विष्णुपरीं वजेत्।।

बिलके द्वारा पूछे जानेपर भक्तराज प्रह्लादने विष्णुके प्रिय कुछ फूलोंके नाम बतलाये हैं—'सुवर्णजाती (जाती), शतपुष्पा (शताह्वा), चमेली (सुमनाः), कुंद, कठचंपा (चारुपुट), बाण, चम्पा, अशोक, कनेर, जूही, पारिभद्र, पाटला, मौलसिरी, अपराजिता (गिरिशालिनी), तिलक, अड़हुल, पीले रंगके समस्त फूल (पीतक) और तगर<sup>8</sup>।

पुराणोंने कुछ नाम और गिनाये हैं, जो नाम पहले आ गये हैं, उनको छोड़कर रोष नाम इस प्रकार हैं—

अगस्य<sup>र</sup> आमको मंजरी<sup>र</sup>, मालती, बेला, जूही, (माधवी) अतिमुक्तक, यावन्ति, कुळाई, करण्टक (पीली कटसरैया), धव (धातक), वाण (काली कटसरैया), बर्बरमल्लिका (बेलाका भेद) और अडूसा<sup>\*</sup>।

> १-जातीशताहा सुमना कुन्द चारुपुट तथा । बाणं च चम्पकाशोकं करवीरं च यूथिका ॥ पारिषाद्रं पाटला च बकुलं गिरिशालिनी । तिलकं जम्बुवनजं पीतकं तगर तथा ॥ एतानि चु प्रशस्तानि कुसुमान्यच्युताचेने । सुरभीणि तथान्यानि (वजियित्वा तु केतकोम्) ॥ (वीरमित्रोदय, पूजाप्रकाश)

२ अगस्यवृक्षसम्भूतैः कुसुमैरसितैः सितैः। येऽर्चवन्ति हि देवेशं तैः प्राप्तं परमं पदम्॥(स्कन्दपुः) ३-मञ्जर्यः सहकारस्य तथा देया जनादिने॥ (विष्णुधमीतर)

४-मारुती मिल्लिका चैव यूथिका चांतिमुक्तक । पाटला करवीरे च जमा यावित्तरेव च॥ कुळ्जकस्तगरश्चैव कर्णिकारः करण्टकः। चम्पको धातकः कुन्तो वाणो व्यर्वरमिल्लिका।, अशोकस्तिलकश्चम्पस्तथा चैवाऽऽरूषकः। अभी पुष्पाकराः सर्वे शस्ता केशवपूजने। (अग्निपुराण) विष्णुधर्मोत्तरमें बतलाया गया है कि भगवान् विष्णुकी श्वेतं पीलें फूलकी प्रियता प्रसिद्ध है, फिर भी लाल फूलोंमें दोपहरियां (बन्धूक), केसर् कुङ्कुम और अड़हुलके फूल उन्हें प्रिय हैं, अतः इन्हें अर्पित करना चाहिये। लाल कनेर और बर्रे भी भगवान्को प्रिय हैं<sup>4</sup>। बरेंका फूल पीला-लाल होता है।

इसी तरह कुछ सफेद फूलोंको वृक्षायुर्वेद लाल उगा देता है। लाल रंग होनेमात्रसे वे अप्रिय नहीं हो जाते, उन्हें भगवान्को अर्पण करना चाहिये<sup>६</sup>। इसी प्रकार कुछ सफेद फूलोंके बीच भिन्न-भिन्न वर्ण होते हैं। जैसे पारिजातके बीचमें लाल वर्ण। बीचमें भिन्न वर्ण होनेसे भी उन्हें सफेद फूल माना जाना चाहिये और वे भगवान्के अर्पण योग्य हैं है।

विष्णुधर्मोत्तरके द्वारा प्रस्तुत नये नाम ये हैं—तीसी<sup>2</sup>, भूचम्पक<sup>8</sup>,

१-श्रेतैः पुष्पेः समध्यच्यं सर्वान् कामानवाप्रयात् ।
२ ऐश्रयं प्राप्त्रपाल्लोकं पीतेरंत्रं समर्चयन् ॥
3 बन्युजीवस्य पुष्पाणि रक्तान्यपि निवेदयेत् ।
४ कुद्भुमस्य तु पुष्पाणि वन्युजीवस्य चाण्यथ ।
५ अतिरिक्तेर्मतापुष्पेः कुसुमैः करवीरकैः ।
अर्चियत्वान्युतं याति सत्रास्ति परुडध्वजः ॥
६ वृक्षायुर्वेदविधिना शुक्तं रक्तं कृतं च यत् ।
तद्रक्तमपि दातव्यम् ॥
७ मध्येऽन्यवणौं यस्य स्याच्छुक्तस्य कुसुमस्य तु ।
पुष्प युक्तं तु विद्येयं मनोज्ञं केशविष्यम् ॥
८-अतसीकुसुनं तथा ।

९-तथा भूचम्पकस्य च । इसमें पत्ते न रहनेपर भी जड़से फूल निकलता है— 'भूचम्पकः-यस्य पत्राभावेऽपि मूलात् पुष्ममुद्रच्छति।'

(वीरमित्रोदय, पूजाप्रकाश, पृ॰ ५५)

रुन्धि<sup>र</sup>, गोकर्ण<sup>र</sup> और नागकर्ण।

अन्तमें विष्णुधर्मीत्तरने पुष्पोंके चयनके लिये एक उपाय बतलाया । कहा है कि जो फूल शास्त्रसे निषिद्ध न हों और गन्ध तथा रंग-रूपसे ।युक्त हों उन्हें विष्णुभगवान्को अर्पण करना चाहिये<sup>३</sup>।

विष्णुके लिये निषिद्ध फूल

विष्णु भगवान्पर नीचे लिखे फूलोंको चढ़ाना मना है— आक, घतूरा, कांची, अपराजिता (गिरिकर्णिका), भटकटैया, रैया, सेमल, शिरीष, चिचिड़ा (कोशातकी), कैथ, लाङ्गुली, हिजन, कचनार, बरगद, गूलर, पाकर, पीपर और अमड़ा कपीतन)

घरपर रोपे गये कनेर और दोपहरियाके फूलका भी निषेध हैं ।

१ तथा पुरन्धिपुष्पैर्यः कुर्यात् पूजां मध्द्विषः । २-गोकर्णनागकर्णाध्याम् । ३-येषां न प्रतिषेधोऽस्ति गन्धवर्णीन्वतानि च । ताति प्षाणि देयानि विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ (विष्ण्धर्मोत्तर) ४ नार्क नोन्मत्तकं काञ्चीं तथैव गिरिकणिकाम। कण्टकाटिकापुष्पमच्युताय निवेदयेत् ॥ कौटर्ज झाल्मलीपुष्य शैरीर्ष च अनादीने । निवेदितं भयं शोकं निःस्वता च प्रयच्छीत । (विष्णुधर्मीत्तर) कोशातिबयकैधतुरशालमल्बीगरिकणिका कपिस्थलाङ्गलीशिंगुकोविदार्रशरीषकैः अज्ञानात् पुत्रपेद् विष्णुं नरो नरकमाप्रुयात्। ... ....न्ययोघोदुम्बरप्रक्षसपिप्यलकपीलनैः तत्पर्वेनैव विष्ण् प्रमृजयेत् । (विष्णुरहस्य) कोविदारैश्च ५÷विष्णुधर्मोत्तरका एक वचन है— करवीरस्य पुष्पाणि तथा धन्तरकस्य कृष्णं च कुटजे चार्क नैव देव जनार्दने॥

## सूर्यके अर्चनके लिये विहित पत्र-पुष्प

भविष्यपुराणमें बतलाया गया है कि सूर्यभगवान्को यदि एक आकका फूल अर्पण कर दिया जाय तो सोनेकी दस अशिर्फियाँ चढ़ानेका फल मिल जाता है'। फूलोंका तारतम्य इस प्रकार बतलाया गया है—

हजार अड़हुलके फूलोंसे बढ़कर एक कनेस्का फूल होता है, हजार कनेरके फूलोंसे बढ़कर एक बिल्वपन्न, हजार बिल्वपन्नोंसे बढ़कर एक 'पद्म' (सफेद रंगसे भिन्न रंगवाला), हजारों रंगीन पद्म-पुष्पोंसे बढ़कर एक मौलसिरी, हजारों मौलसिरियोंसे बढ़कर एक कुशका फूल, हजार कुशके फूलोंसे बढ़कर एक शमीका फूल, हजार शमीके फूलोंसे बढ़कर एक नीलकमल, हजारों नील एवं रक्त कमलोंसे बढ़कर 'केसर

तात्पर्य यह कि करवीर, धतूर, काला कुटन तथा मदारका फूल विष्णुकी नहीं चढ़ाना चाहिये। इसके विषरीत बचन इस प्रकार है—

> करवीरस्य पुष्मेण रक्तेमाथ सितेन वा। मृनुकुन्दस्य वैकेन सम्मृज्य गम्डध्वजम्॥

इसमें कनेर और मुनुकुन्दके फूलको विष्णुभगवान्पर चढ़ानेका विधान किया गया है। इस तरह परस्पर विशेध प्रतीत होता है। इसका समन्वय निवन्धकारोंने इस प्रकार किया है— निवेध-चचनमें जो 'करबीर' शब्द आया है उसका तात्पर्य 'गृहरोगित करवीर' है, अर्थात घरमें रोगे गये करवीर-फूलको नहीं चढ़ाना चाहिये। इससे धित्र कनेरोंको तो चढाना हो चाहिये। इस अभिप्रायका एक वचन खर्य विष्णुधमींतरमें मिलता है—

'न गृहे करवोरोत्थै. कुसुमैरर्चयेद्धारम्।'

यहाँ कुछ पुण विद्युल निषिद्ध है जिन्हें शास्त्रानुसार पूजनमें अन्य पुष्पोके अधाव होनेपर चढ़ाया जा सकता है।

> १-करबीरे नृपैकस्मित्रकार्य विनिवेदिते । दत्वा दशसुवर्णस्य निष्कस्य लगते फलम् ॥ (भविष्यपुराण)

भौर लाल कनेर' का फूल होता है<sup>8</sup>।

यदि इनके फूल न मिलें तो बदलेमें पत्ते चढ़ाये और पत्ते भी न नेलें तो इनके फल चढ़ायें?।

फूलकी अपेक्षा मालामें दुगुना फल प्राप्त होता हैं

रातमें कदम्बके फूल और मुकुरको अर्पण करे और दिनमें शेष गमस्त फूल। बेला दिनमें और रातमें भी चढ़ाना चाहिये\*।

सूर्यभगवान्पर चढ़ाने योग्य कुछ फूल ये हैं—बेला, मालती, ज्ञारा, माधवी, पाटला, कनेर, जपा, यावन्ति, कुब्जक, कर्णिकार, पीली ज्ञिस्सरैया (कुरण्टक), चम्पा, रोलक, कुन्द, काली कटसरैया (वाण), व्हिस्मल्लिका, अशोक, तिलक, लोध, अरूषा, कमल, मौलसिरी, ज्ञिस्स्य और पलाशके फूल तथा दूर्वी

> १ न्जपापुष्पसहस्रेभ्यः करवीरे विशिष्यते तिल्बपत्रे वत्रवीरसहस्रेभ्यो 👚 विशिष्यते । पदामेकं विशिष्यते बिल्चपत्रसहस्रेभ्यः वीर पदासहस्रेभ्यो वकपुणं विशिष्यते । वकपुष्पसहस्रेभ्यः कुशपुष्पं विशिष्यते। कुरापुष्पसहस्रेभ्यः वामीपुष्पं विशिष्यते शमीपुष्पसहस्तेत्रयो नृप नीलोत्पलं बरम्। रकोत्पलसहस्रेण नौलीत्पलहातेन च रक्तैश्च कारवीरेश्च यस्तु पूजयते रविम् ॥(भविष्यपूराण) २-अलाभे सति पुष्पाणी पत्राण्यपि निवेदयेत्। ्तु फलप्रन्यपि निवेदयेत्॥(<sup>12</sup>) पत्राणामध्यलाचे । ३ स्विभिश्च नुपरार्दुल तदेव द्विगुण भवेत् ('') ४-मुक्सणि कदम्बानि सत्ती देयानि भानवे। दिवा शेषाणि पृष्याणि दिवा सत्रौ च मल्लिका॥(") ५ मल्लिका मालती चैव दुवी काशोऽतिमुक्तकः। पाटला करनीरश्च जपा यावन्तिरेव च॥

### कुछ समकक्ष पुष्प

शमीका फूल और बड़ी कटेरीका फूल एक समान माने जाते हैं। करवीरकी कोटिमें चमेली, मौलसिरी और पाटला आते हैं। श्वेत कमल और मन्दारकी श्रेणी एक है। इसी तरह नागकेसर, चम्पा, पुन्नाग और मुकुर एक समान माने जाते हैं'।

### विहित पत्र

बेलका प्रत्न, शमीका पत्ता, भँगरैयाकी पत्ती, तमालपत्र, तुलसी और काली तुलसीके पत्ते तथा कमलके पत्ते सूर्यभगवान्की पूजामें मृहीत हैं<sup>२</sup>।

## सूर्यके लिये निषिद्ध फूल

गुंजा (कृष्णला), धतूरा, कांची, अपराजिता (गिरिकर्णिका), भटकटैया, तगर और अमड़ा—इन्हें सूर्यपर न चढ़ाये। 'वीरमित्रोदय' ने इन्हें सूर्यपर चढ़ानेका स्पष्ट निषेध किया है, यथा—

> कुळाकस्तगरश्चेव कर्णिकारः क्रण्टकः। चम्पको रोलकः कुन्दो वाणो वर्धरमहिन्छकाः॥ लोधस्तथा चैवाटरूषकप्॥ अञ्चोकस्तिलको शतपत्राणि चान्यानि बकुलश्च विशेषतः । अगस्तिकिञ्जीतद्वत् ॥ (वीरमित्रोदय, पुजाप्रकाश, पु॰ २५७) १-रामीप्ष्यबुहलाश्च कुस्मं तुल्यमुन्यते । करवीरसमा ज्ञेया जातीबक्लपारलाः ।, श्वेतमन्दारकृस्मं मितपद्यं च तत्समम्। नागचम्पकपुत्रागमुक्राञ्च समाः स्मताः ॥('') २-बिल्वपत्रं शमीपत्रं पत्रं भृङ्गरजस्य तमालपत्रं च हरे सदैव तपर्नाप्रयम् ॥ तुलसीकालतुलसी तथा रक्तं च चन्दनम्। केतकी पदापत्रं च सद्यस्तृष्टिकरं रवेः॥('')

कृष्णलोन्मत्तकं काञ्ची तथा च गिरिकर्णिका।
न कण्टकारिपुष्पं च तथान्यद् गन्धवर्जितम्।।
देवीनामर्कमन्दारौ सूर्यस्य तगरं तथा।
न चाम्रातकजैः पुष्पैर्स्चनीयो दिवाकरः।।

फूलोंके चयनकी कसौटी—सभी फूलोंका नाम गिनाना कठिन है। सब फूल सब जगह मिलते भी नहीं। अतः शास्त्रने योग्य फूलोंके चुनावके लिये हमें एक कसौटी दी है कि जो फूल निषेध कोटिमें नहीं हैं और रंग-रूप तथा सुगन्थसे युक्त हैं उन सभी फूलोंको भगवान्को चढ़ाना चाहिये।

> येषां न प्रतिषेधोऽस्ति गन्धवर्णान्वितानि च। तानि पुष्पाणि देयानि भानवे लोकभानवे॥



# संक्षिप्त पुण्याहवाचन

यजगान-

ब्राह्मं पुण्यं महर्यच सृष्ट्युत्पादनकारकम् । वेदवृक्षोद्धवं नित्यं तत्पुण्याहं ब्रुवन्तु नः ॥ भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे अमुककर्मणः

पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु ।

ब्राह्मण—

ॐ पुण्याहम्, ॐ पुण्याहम्, ॐ पुण्याहम्। ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा॥ यजमान—

पृथिव्यामुद्धृतायां तु यत्कल्याणं पुरा कृतम् । ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वेस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः ॥ भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे अमुककर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु ।

ब्राह्मण—

ॐ कल्याणम्, ॐ कल्याणम्, ॐ कल्याणम्।

ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्याः शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च । प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृध्यतामुप मादो नमतु ।

यजमान--

सागरस्य तु या ऋद्धिर्महालक्ष्म्यादिभिः कृता। सम्पूर्णा सुप्रभावा च तां च ऋद्धिं ब्रवन्तु नः॥ भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे अमुककर्मणः ऋद्धिं भवन्तो ब्रवन्तु।

#### ब्राह्मण—

ॐ कर्म ऋध्यताम्, ॐ कर्म ऋध्यताम्, ॐ कर्म ऋध्यताम्। ॐ संत्रस्य ऋद्धिरस्यगना ज्योतिरमृता अभूम। दिवं पृथिव्याम् अध्याऽरुहामाविदाम देवान्त्वज्योतिः॥

यजमान---

स्वस्तिस्तु याऽविनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा । विनायकप्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः ॥ भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य समिरवारस्य गृहे अमुककर्मणः स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तु ।

ब्राह्मण-

ॐ आयुष्पते स्वस्ति, ॐ आयुष्पते स्वस्ति, ॐ आयुष्पते स्वस्ति । ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेपिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

यजमान—

मृकण्डसूनोरायुर्यद्धुवलोमशयोस्तथा । आयुषा तेन संयुक्ता जीवेम शरदः शतम्॥ ब्राह्मण—

जीवन्तु भवन्तः, जीवन्तु भवन्तः, जीवन्तु भवन्तः। ॐ शतमित्रु शस्दो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जस्मं तनूनाम्। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायर्गन्तोः॥

यजमान—

समुद्रमथनाजाता जगदानन्दकारिका । हरिप्रिया च माङ्गल्या तां श्रियं च ब्रुवन्तु नः ॥ शिवगौरीविवाहे तु या श्रीरामे नृपात्मजे । धनदस्य गृहे या श्रीरस्माकं सास्तु सद्मनि ॥ ब्राह्मण— अस्तु श्रीः, अस्तु श्रीः, अस्तु श्रीः । ॐ मनसः काममाकूर्ति वाचः सत्यमशीय पश्नाः रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मयि खाहा ।

यजमान-

प्रजापतिलोंकपालो धाता ब्रह्मा च देवराद्। भगवाञ्छाश्वतो नित्यं स नो रक्षतु सर्वतः॥ योऽसौ प्रजापतिः पूर्वे यः करे पद्मसम्भवः। पद्मा वै सर्वलोकानां तन्नोऽस्तु प्रजापते॥ —पश्चात् हाथमें जल लेकर छोड़ दे और कहे— भगवान् प्रजापतिः प्रीयताम्। ब्राह्मण—

ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्त्वयममुख्य पितासावस्य पिता वय<sup>्</sup> स्याम पतयो रयीणा<sup>ः</sup> स्वाहा ॥

> आयुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय दाशुषे। कृताः सर्वाशिषः सन्तु ऋत्विग्भिवेंदपारगैः॥ या स्वस्तिर्ब्रह्मणो भूता या च देवे व्यवस्थिता। धर्मराजस्य या पत्नी स्वस्तिः शान्तिः सदा तव॥ देवेन्द्रस्य यथा स्वस्तिर्यथा स्वस्तिर्गुरोर्गृहे। एकलिंगे यथा स्वस्तिस्तथा स्वस्तिः सदा तव॥

ॐ आयुष्पते स्वस्ति, ॐ आयुष्पते स्वस्ति, ॐ आयुष्पते स्वस्ति ।

ॐ प्रति पन्थामपदाहि स्वस्तिगामनेहसम्। येन विश्वाः परि द्विषो वृणक्ति विन्दते वसु।

पुण्याहवाचनकर्मणः समृद्धिरस्तु ।

## नित्यहोम-विधि

नित्यकर्मके पश्चात् पूर्वमुख बैठकर आसन-शुद्धिके बाद आचमन, प्राणायाम करके संकल्प करे । ॐ अद्य आदि देश-कालका उच्चारण कर गोत्रः, प्रवरः, शर्मा (वर्मा/ गुप्तः/ दासः) अहं नित्यकर्मानुष्ठानसिद्धि-द्वारा श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं च नित्यहोमं करिन्ये ।

पञ्चभूसंस्कार—संकल्प करनेके बाद वेदीके निम्नलिखित पाँच संस्कार करने चाहिये—

(१) तीन कुशोंसे वेदी अथवा ताम्रकुण्डका दक्षिणसे उत्तरकों ओर परिमार्जन करे तथा उन कुशोंको ईशान दिशामें फेंक दे (दभैं: परिसमुद्धा)। (२) गोबर और जलसे लीप दे (गोमयोदकेनोपलिष्य)। (३) खुवा अथवा कुशमूलसे पश्चिमसे पूर्वकी ओर प्रादेशमात्र (दस अंगुल लंबी) तीन रेखाएँ दक्षिणसे प्रारम्भ कर उत्तरकी ओर खींचे (वन्नेणोल्लिख्य)। (४) उल्लेखनक्रमसे दक्षिण अनामिका और अंगूठेसे रेखाओंपरसे मिट्टी निकालकर बायें हाथमें तीन बार रखकर पुनः सब मिट्टी दाहिने हाथमें रख ले और उसे उत्तरकी ओर फेंक दे (अनामिकाङ्गुष्टाभ्यां मृदमुद्ध्य)। (५) पुनः जलसे कुण्ड या स्थण्डिलको सींच दे (उदकेनाभ्युक्ष्य)।

इस प्रकार पञ्चभूसंस्कार करके पवित्र अग्नि अपने दक्षिणकी ओर रखें और उस अग्निसे थोड़ा क्रव्याद-अंश निकालकर नैर्ऋत्यकोणमें रख दे। पुनः सामने रखी पवित्र अग्निको कुण्ड या स्थण्डिलपर निम्न मन्त्रसे स्थापित करें — ॐ अग्नि दूर्त पुरो दथे ख्व्यवाहमुप ब्रुवे। देवाँ र आ सादयादिह।

—इस मन्त्रसे अग्नि-स्थापनके पश्चात् कुशोसे परिस्तरण करे। कुण्ड या स्थण्डिलके पूर्व उत्तराग्र तीन कुश या दूर्वा रखे। दक्षिणभागमें पूर्वाग्र तीन कुश या दूर्वा रखे। पश्चिमभागमें उत्तराग्र तीन कुश या दूर्वा रखे। उत्तरभागमें पूर्वाग्र तीन कुश या दूर्वा रखे। अग्रिको बाँसकी नलीसे प्रज्वलित करे। इसके बाद अग्निका ध्यान करे।

अग्निका ध्यान—ॐ चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्याँ२ आ विवेश ।

> ॐ मुखं यः सर्वदेवानां हत्यभुक् कव्यभुक् तथा । पितृणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने ॥

—ऐसा ध्यान करके 'ॐ अग्ने शाण्डिल्यगोत्र मेषध्वज प्राङ्मुख मम सम्मुखो भव'—इस प्रकार प्रार्थना करके 'पावकाग्रये नमः' इस मन्त्रसे पञ्चोपचार-पूजन करे। गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाये। तदनन्तर घृतमिश्रित हविष्यात्रसे अथवा घृतसे हवन करे। सम्भव हो तो घृतसे खुवाद्वारा अग्निके जलते अंशपर तीन आहुति दे—

१-ॐ भूः स्वाहा, इदपक्षये न पप।

२-ॐ भुवः स्वाहा, इदं वायवे न मम।

३-ॐ खः खाहा, इदं सूर्याय न यम।

- (१) ॐ अग्रये खाहा, इदपग्रये न मम।
- (२) ॐ धन्वन्तरये खाहा, इदं धन्वन्तरये न प्रम।
- (३) ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो न पम।
- (४) ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम।
- (५), ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये स्विष्टकृते न मम।
- —इस प्रकार गौतम महर्षिप्रोक्त पाँच आहुतियाँ देकर निम्न मन्त्रोंसे आहुतियाँ और दे—
  - [१] ॐ देवकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा, इदमग्रये न मम।
  - [२] ॐ मनुष्यकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा, इदमग्रये न मम।
  - [३] ॐ पितृकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा, इदमग्रये न मम।
  - [४] ॐ आत्मकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा, इदमग्रये न मम।
  - [५] ॐ एनस एनसोऽवयजनमसि खाहा, इदमञ्रये न मम।

[६] ॐ यद्याहमेनो विद्वांश्चकार यद्याविद्वाँस्तस्य सर्वस्थैन-सोऽवयजनमसि स्वाहा, इदमग्रये न मम ।

—इस प्रकार होम सम्पन्न कर पञ्चोपचार—गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्यसे अग्निकी उत्तर-पूजा करके न्यूनतापूर्तिके लिये प्रार्थना करे—

ॐ सप्त ते अग्ने सिमधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि । सप्त होत्राः सप्तधा त्वा यजन्ति सप्त योनीरा पृणस्व धृतेन स्वाहा ॥ अन्तमें निम्नाङ्कित वाक्य कहकर कृत हवन-कर्म भगवान्को अर्पित करे—अनेन नित्यहोमकर्मणा श्रीपरमेश्वरः प्रीयताम् न मम । ॐ तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु ।

